# विषय सूची।

| विपय                 | पृष्ठ       |
|----------------------|-------------|
| भारत वर्ष            | <b>.</b>    |
| 'धर्म श्रौर सदाचार   | १४          |
| द्र्यन शास्त्र       | રૂ=         |
| प्रम और भक्ति        | ६७          |
| त्याग वा संन्यास     | ७२          |
| ध्यान् वा समाधि      | 9≈          |
| <b>ज्या</b> त्मानुभव | =ಚ          |
| राम                  | ≂હ          |
| श्रानन्द की फुहार    | ξ <b></b> π |

Printed by K. C. Banerjee at the Anglo-Oriental Press, Lucknow,—1924

# विज्ञाप्ति

परम हंस स्वामी राम के समग्र हिन्दी ग्रन्थ आज ईश्वरात्रग्रह से इस २८ वें भाग से सम्पूर्ण प्रकाशित हो गये। इस भारी कार्य की पूर्ति की कृतक्षता में और स्वामी राम के जन्मोत्सव की प्रसन्नता में िक जो अगले मास में होगा ] लीग के प्रवन्धक भएडल ने यह आज्ञा दे दी है कि १४ अक्टूबर से २८ अक्टूबर तक राम के समग्र हिन्दी ग्रन्थ आधे दाम पर ग्राहकों को दे दिये जावें। वी पी के आर्डर १४ अक्टूबर तक आ जाने चाहिये और आर्डर के साथ २ एक चौथाई दाम भी पेशगी आने चाहिए और नकद दाम दे कर खरीदने वाले श्राहक २८ अक्टूबर तक इन ब्रन्थों को ब्राधे दाम पर ले सकते हैं। राम प्यारों को इस श्रभावसर पर रामोपदेशों के प्रचार का खूब प्रयत्न करना चाहिये।

> <sup>भवदीय</sup> मैनेजर

### निवेदन।

ईश्वर का धन्यवाद है कि लीग आने निरन्तर परिश्रम और प्रयत्न से ब्रह्मकीन परम हंस स्वामी रामतीर्थ जी महाराज के समग्र लेखों व उपदेशों का हिन्दी अनुवाद आज इस रूट वें भाग से समाप्त कर सकी। अब स्वामी जा महाराज का कोई पेसा लेख वा उपदेश वाकी नहीं रहा कि जो प्रन्थावली के अन्दर प्रकाशित न हो चुका हो। यदि किसी राम प्यारे के पास किसी रीति से पेसा कोई लेख वा उपदेश हो, तो वह रूपया शीघ्र मेज दे, जिस से इस ग्रन्थावली में वह शामल हो सके, इस वर्ष के अब दो भाग प्रकाशित होने शेष रह गये हैं, जो आशा है कि शीघ्र निकाल जायेगे। पर अब इस ग्रन्थावली में पंजाव प्रान्त के प्रसिद्ध वेदान्त वेत्ता वावा नगीना सिंह वेदी आत्मदर्शी के लेखों का हिन्दी अनुवाद निकाला जायगा। सब से पहिले उक्क बाबा साहिय की प्रसिद्ध पुस्तक वेदानुवचन का अनुवाद हाथ में लिया है। इस का पहिला श्रंक अगले मास में प्रकाशित होगा।

यह सव राम-प्यारों को विदित ही है कि लीग का श्रपना पैस न होने से नियत समय पर प्रन्थावली का प्रकाशित कराना उस के लिये किठन तम हो रहा है, श्रोर जब तक राम प्यारे श्रपनी उदारता से लीग की पूरी र सहायता करके इस का निजी प्रैस न खुलवा देंगे, तब तक इस के काम में विलम्ब की शिकायत नित्य ही नबी रहेगी। श्रोर इस श्रनिवार्य विलम्ब के लिये महें श्राशा है कि राम प्यारे जमा करते रहेगें, श्रोर इस श्रटि के होते हुए भी श्रपनी प्रेम भरी सहायता वनाये रक्लेंगे।

मन्त्री.

### भूमिका ।

बहुत काल से राम प्यारों के हृद्यों में यह विचार उठ रहा था कि स्वामी राम के समग्र उपदेशों का एक संकिप्त -गुटका अकशित हो जिंस में राम भगवान के श्रमूत्य श्रीर इपयोगी, तथा हुं अनुमव सिद्ध उपदेशों का सार उद्धृत हो।

यहे विंचाह लंका द्वीप के राम-भक्त ऐस चीनैया के हदय में इतर्ने तीव वेग से तरंगें मारने लगा कि उस से विवश होर्फर प्रिय चीनैया जी ने प्रभाव-शाली रामोपदेशी को वर्ष के ३६४ दिनों में विभक्त करके और रामडायरी के नाम से पुस्ताकार बनाकर उसे नारायण के पास भेजा। ये उपदेश किसी एक विचार की लड़ी में पुरोये हुए नहीं थे, बहिक भिन्न २ विषयों के केवल दिन के क्रम से संगठित थे। जिस स अभ्यासी पुरुष के चित्त पर किसी एक रंग में निरन्तर प्रभाव नहीं डाल सकते थे। इस लिये इस कम के बदलने की और अन्य रामे।पदेशों के बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी। नारायण ने अत्यावश्यक और अत्यापयोगी रामोप-देशों को दिन के क्रम से नहीं किन्तु विचार की लड़ी में पुरो कर नव श्रध्यायों में विभक्त कर दिया है जिस से एकर विचार का जिज्ञासु उसी विचार के निरन्तर श्रभ्यास से श्रपने हृद्य को उस से रंग सके। ये उपदेश राम के मस्त हृद्य से हदयांग होकर वह हुए हैं इस लिये इस संग्रह का नाम राम-हदय रक्खा गया है।

श्राशा है जो सज्जन इस पुस्तक के किसी श्रध्याय का दत्त चित्त से निरन्तर श्रभ्यास करेंगे वे राम के समान प्रफुरिलत श्रीर प्रसन्न चित्त हुए विना न रहेंगे।

# राम-हृदय.

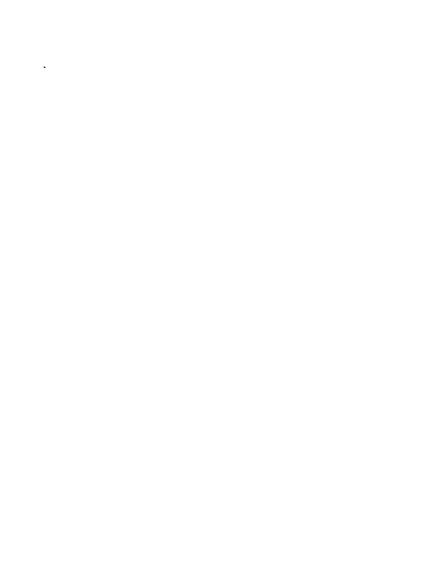

# परमहंस स्वामी रामतीर्थ ।



त्ताखनऊ १६०४



# स्वामी रामतीर्थं।

ভৰ্কুত ভৰ্কুত

## (१) भारत-वर्ष ।

ę

कोई मनुष्य सर्व रूप परमात्मा से अपनी अभेदता तब तक कदापि अनुभव नहीं कर सकता जब तक कि समग्र राष्ट्र के साथ अभेदता उस के शरीर के रोम रोम में जोश न मारती हो।

ર

यह देख कर कि सारा भारत वर्ष प्रत्येक भारतवृक्षी में मृतिमान है, प्रत्येक भारत सपूत को उस सारे क्रीं सिवामिं तत्पर रहना चाहिये।

E

किसी व्यक्तिगत और स्थानीय धर्म को राष्ट्रीय अमे से

कँचा स्थान न देना चाहिये, उन्हें ठीक प्रमाण से रखना ही सुख जाता है।

ક

राष्ट्र के हित की चृद्धि के लिए प्रयत्न करना है। आधिर्दे॰ विक शक्तियों अर्थात् देवनाओं की आराधना करना है।

ईश्वरानुभवाध आवश्यकता है सन्यास भाव की-अर्थात् स्वार्थ की नितान्त त्याग कर (स परिचित्रन्तात्मा की भारत माता के महान् आत्मा से विवक्तल अभिन्त करने की ।

परमात्मा या परमानन्द के श्रजुभवार्थ श्रावश्यकता है ब्राह्मण भाव की-श्रर्थात् राष्ट्र की उन्नति के उपाय सीचने में श्रपनी बुद्धि समर्पण करने की ।

v

परमानन्द के अनुभवार्थ आवश्यकता है अपने में चनीय भाव रखने की-अर्थात् दंश के वास्ते प्राण न्योब्धावर करने के लिए प्रति चण तत्पर रहने की।

=

परमात्मा के श्रतुमवार्थ श्रावश्यकता है ऋपने में सच्चा वैश्य भाव रखने की-श्रर्थात् श्रपने धन को राष्ट्र की धरोहर समक्षने की।

ع

परन्तु परमानन्द च राम को इस लोक चा परलोक में अनुमन करने के लिए और अपने निजी सुद्म (अमूर्त्त ) धर्म को बाह्य प्रत्यत्त जीती जागती मूर्ति चनाने के लिए तुम्हें अपने हाथों पैरों से उस पारिश्रम द्वारा, कि जो कमी ग्रुहों के जिस्मे हों रूपका शाह का स्वाप साब, बाह्य का स्वीप

श्रोर वैश्य की वीरता की श्राचरण में लाना होगा। सन्यासी माव श्रुद्रों के उद्योग में परिणित होना चाहिये। श्राज तो केवल यही उपाय है। जागो, जागो।

१०

ं संसार में केवल एक ही रोग है और एक ही श्रीषधि है। दैवी-विधान के श्राचरण से ही राष्ट्र निरोग श्रीर स्वतंत्र चनाए जा सकते हैं। उसी से मनुष्य देवातश्रों से श्रधिक श्रिष्ट श्रीर महात्मा बनाए जा सकते हैं।

#### ११

श्रिधिकार जमाने के भाव को छोड़ने में, वेदान्त के सन्यास-भाव को ग्रहण करने में ही राष्ट्रों श्रीर व्यक्तियों की मुक्ति निर्भर है। इस से इतर श्रीर कोई मार्ग नहीं है।

भारत में अ संख्य शिक्षयों का प्रभाव परस्पर एक दूसरे से विपरीत होने के कारण मिट जाता है, जिस से उन का परिणाम शून्य होता है। क्या यह अफ सोस की वात नहीं है ? इस का कारण क्या है ? -यह कि परयेक दल अपने पहोसियों की ब्रिटियों पर ही अपना ध्यान डालता है।

#### १३

हा तिरस्कार करने योग्य सत्कार ! किसी देश में उस समय तक एकता श्रोर प्रेम नहीं हो सकते जब तक कि तुम एक दूसरे के दोषों पर ज़ोर देते रहते हो।

#### १४

सफलता-पूर्वक जीवित रहने का रहस्य श्रपना हृद्य मातृवत बनालेने में हैं; (क्योंकि) माता को श्रपने बच्चे स्त्रोटे या बड़े सभी प्यारे लगते हैं।

#### - **१**४

माता शब्द ऐसा है कि जो हिन्दूमात्र के हदय से गहरे से गहरा भाव उत्पन्न करता है।

#### १६

भारत वर्ष में प्रायः प्रत्येक नगर, नदी, पहाड़ी, एत्थर या पशु की किएत मूर्ति वनाई जा कर उस की प्रतिष्ठा की जाती है। क्या श्रभी उत्तम समय नहीं श्राया है, कि सारी मातृ-मूमि को दैवी कप समभा जाय श्रीर उस की प्रत्येक एक-देशीय विभूति हम में सारे भारत वर्ष की मांकि भर दे ?

#### 89

श्राप से स्थापित किये हुए श्वेत, ऊँचे मन्दिर श्रीर पत्थर के विष्णु श्राप के हृदय के पाप की शान्त नहीं करेंगे। ''पूजो, दश के इन भूखे नारायणों श्रीर परिश्रम करने वाले विष्णुश्रों को पूजो।

#### १८

अपने द्दाय से वनाई अनि के मुख में वहु-मूल्य घी व्यर्थ नष्ट करने के स्थान पर आप सूखी रोटी के छिलकी को उस जठरा कि के अर्पण क्यों नहीं कर देते कि जो जीवित किन्तु भूखे मरते लाखीं नारायणों के द्दाइ मास को खाए जा रही है ?

#### 38

सर्वोपिर श्रेष्ट दान जो आप किसी मनुष्य को दे सकते हैं, वह विद्या वा झान का दान है। आप किसी मनुष्य को आज मोजन खिला दें तो कल वह फिर उतना ही भूखा हो जायेगा। उस को कोई कला (हुनर) सिखला दें तो आप टसे जीवन पर्य्यन्त श्रपनी जीविका प्राप्त करने के योग्य चना देते हैं।

२०

मारत वर्ष की दान शीलता भूते मरेत हुए श्रम-जीवियाँ (श्र्में) की कोई श्रिक सुध नहीं लेती, वरन् वह ईश्वर के भगडार में पापाणावन् जड़ वने हुए धर्म के उच्च प्रतिनिधियाँ (श्राह्मणाँ) को, पहिले ही से तृष्त श्राक्तियाँ को भोजन दिलवाकर दान शील दाताश्रों को सीधा स्वर्ग में ले जाती है।

२१

दुर्वल-चित्त यात्री जो निरन्तर मुफ्तखोरे आलिस्याँ को कुछ नक्षदी दे देता है, परलोक में अपनी आत्मा के उद्धार निमित्त कुछ कर लेन से भले ही अपने की सराह सकता है। चोहे जो भी हो, पर इस में तो किवित संदृह नहीं है कि उस ने इस समय इस लोक में इस राष्ट्र के पतन करने के लिए अवश्य कुछ कर डाला है।

રૂર

श्राघी जनता भृखाँ मर रही है। श्रेप श्राघी तो स्वष्ट फ़ज़ल-खर्ची, श्रावश्यकता से श्रीघक सामान, सुगन्ध की बोतलाँ, विश्या गौरव, ऊपरी प्रमाव वाले व्यवहार, समस्त प्रकार की वहु-मृल्य व्यर्थ सेलाँ, गन्दे धन श्रीर रोग-जनक विस्तावे (ज़ाहरदारी) से द्वी पट्टी है।

રફ

भारतवर्ष का सावारण गृहस्य सार राष्ट्र की दशा का चित्र है-बहुत थोड़ी सी तें। छामद्नी, छोर तिसपर प्रतिवर्ष खोने वालों की संख्या में बृद्धि ही नहीं, वरन् निर्श्वक छोर दुःखदाई रस्माम दासता भावसे अनुचित खबे।

#### २४

भारतीय राजा श्रौर श्रमीर श्रपने सारे वहु मृत्य रत्नों श्रौर शक्ति को खोकर पोली क्षनक्षनाती हुई उपाधियों, श्रौर निस्लार फोके नामों से युक्त ग्रलीचे के शेर रह गए हैं।

#### २४

श्राज कल के साम्य वादियों की सब से बड़ी भूल यह है कि वे नाम मात्र के धनवानों के मार पर करुणा दिखलान की जगह, इनके श्रिधकार में जो समुद्र फेन की वृंद (कुछ थोड़ा सा धन) है, उस के लिए उन से डाह करते हैं।

#### २६

ंईग्लिस्तान में वास्तव में कुछ फ़सलें नहीं होती, श्रौर तो भी देश सिम्द्रशाली है। क्या कारण १ क्यों के हाथों के देवता इन्द्र को कलाश्रों श्रौर उद्योग धन्धों का मोग इतना दिया जाता है, कि श्रक्षीर्य की सीमा तक पहुँच जाता है।

#### २७

कूड़ा करकट को फैंक देना, मृत पशुश्रों की हिंडुयों को स्पर्श करने से डरना श्रोर जिनको लोग मलवा कहते हैं उन सव प्रकार की चीज़ों से घृणा करके एक प्रकार का नासिका-रोग उत्पन्न कर लेना, भारतवर्ष की दरिद्रता का सर्व-प्रधान कारण है।

#### २८

भारतवर्ष की अधोगित अर्थात् भारतवर्ष के पतन का कारण वेदान्त-दर्शन समझाता है कि यह कर्म का विधान है।

#### રદ

कुछ लोग पेसे हैं जिनके लिए देशमिक का अधे मृतकाल की श्रदृष्ट महानता पर निरन्तर श्रालेखना करना है। ये दीवालिए साहकार हैं, जो बहुत पुराने बही-खानों पर जो कि श्रव द्यर्थ हैं, गहरी देख भाल कर रहे हैं।

#### 30

होने वाले सुधारक युवक ! त् मारतवर्ष की प्राचीन रीतियों श्रोर परमार्थ निष्ठा की निन्दा मत कर । इस प्रकार विरोध का एक नया वाज वो देने से भारत वर्ष के मनुष्य एकता को प्राप्त नहीं कर सकते ।

#### ३१

तुच्छ ईं हं कार को त्याग कर और इस प्रकार देश का समस्त रूप होकर आप कुछ भी महसूस करो, तो आपका देश आपके साथ महसूस करेगा। आप आगे बढ़ो, तो आप का देश आपके पीड़े चलेगा।

#### 32

उन्नति का वायू मएडल सेवा और प्रेम हैं हुक्म और मजबूरी नहीं, अर्थात् सेवा और प्रेम से उन्नति होती है विधि-निषेध भरी आहाओं से नहीं।

#### 33

जो मनुष्य लोगों का नेता बनने के योग्य होता है, वह अपने सहायकों की मूर्खता, अपने अनुगामियों के विश्वास-शत, मानव-जाति की कटहता और जनता की गुण-प्रहण हीनता की कमी शिकायत नहीं करता।

#### 38

किसी देश का वल छोटे विचार के वड़े आद्मियों से

नहीं किन्तु बड़े विचार के छोटे श्रादिमर्थों से बढ़ता है। ३४

पूर्ण प्रजातन्त्र-शासन, समता, वाहरी सत्ता का भार उतार फॅकना, धन एकत्र करने के व्यर्थ भाव को दूर रखना, समस्त श्रक्षधारण श्रिषकार को परे फेंक डाकना, वहुण्पन की शान को ठुकरा देना, श्रीर छुटपन की घवराहट को उतार डालना यह भौतिक हिए से वेदानत है।

#### 3,5

प्रत्येक मनुष्य को श्रपना स्थान स्वयं निर्धारित करने के लिए एक समान स्वतंत्रता रखने दो: मस्तक चाहे जितना ऊंचा रहे, परन्तु पांव सदा एक समान पृथ्वी पर ही रहें। कभी किसी मनुष्य के कन्धे श्रथवा गर्दन पर नहीं, चाहे वह स्वयं निर्वत श्रथवा इञ्छुक ही क्यों नहों।

#### υE

भूठे राजनीतिज्ञ तो शक्ति के प्रधान स्वर वजाये विना ही, श्रथीत् स्वतन्त्रता श्रौर प्रेम के माव को लाये विना ही राष्ट्र की उन्नति लाने की सोचते हैं।

#### ३≍

श्रमेरिका श्रोर युरुप का उत्थान ईसा के व्यक्तित्व के कारण से नहीं है। उन्नति का श्रसती कारण श्रज्ञात कपं से वेदान्त का श्राचरण है। भारतवर्ष का पतन श्राचरण में वेदान्त के न रहने से इश्रा है।

#### 3€

विदेशी राज नीतिज्ञों से बचने का एकमात्र उपाय आध्यात्मिक स्वास्थ्य के विधान अर्थात् अपने पढ़ोसी से प्रेम करने के नियम का अपने जीवन में चरितार्थ करना है।

#### 80

शुद्धताया श्रश्चद्धता के नाम पर, हम की क्या श्रधिकार है कि ईश्वर की गुप्त-चर मगड़ की (खुफिया पुलिस) के स्वयं निर्वाचित सदस्य का भाग लें और ऐसे मनुष्य के व्यक्तिगत चरित्र में भांकें जिसका सामाजिक जीवन देश के लिए हितकर वा सहायक हो।

#### धर

हिन्दू लोगों में हम को नुक्ताचीनी नहीं, किन्तु गुण प्रहण का साव, आनुत्व की भावना, समन्वय की नुद्धि, धर्मों व काण्यों का समानाधिकरण श्रौर श्रम की प्रभुता को जागृत करना है।

#### धर

श्रपने व्यक्तित्व को सारे समाज श्रौर सव राष्ट्री तथा प्रत्येक वस्तु के विरुद्ध दढ़ता-पूर्वक प्रतिपादन करो।

#### ਨਤ

श्रपनी बुद्धि (विचारों) का देश भर की बुद्धि को समर्पण कर देना, श्रथवा देश के कल्याणार्थ पेसे चिन्तन करना कि मानो देशवासियों से इतर मैं कुछ नहीं हूं. यह बृह्दस्पति देव निमित्त यह है।

#### કર

यदि विदेशों में घपना निर्वाह करने से इतर और आधिक तुम से नहीं हो सकता, तो वहीं रहो । और यदि तुम्हें भारत माता की दुखती हुई छाती पर निकम्मी ( निश्वेष्ट ) रैंगती हुई जींक चनना पड़े, तो अरव के सागर ( Arabian Sea ) में कूद पड़ों और भारतवर्ष में फिर पैर रखने की चजाय अर्घी सागर के अतिथ्य का भाग लो।

#### SX

पश्चमीय विद्यान से डर कर भागने की वजाए श्राज हिन्दू उस को श्रपनी ब्रह्म—विद्या (श्रुति) का सर्व-प्रधान सहायक मान कर स्वागत करें।

#### ୫६

जय कि जाति श्रौर वंश के भावों का कांच का पर्दा दिलों का मिलाप नहीं होने देता, उस समय यदि तुम बातें (मामलें ) विवेक श्रौर न्याय द्वारा निपटाना चाहो तो तुम हानि कारक निकटता में या जाते हो।

#### ৪ও

धार्मिक मत मतान्तर ने लोगों के मनुष्यत्व को मेघा-च्छादित ( धुंधला ) कर डाला है श्रोर सामान्य स्वदेशा-भिमान के भाव को ग्रहण लगा दिया है वा ग्रस लिया है।

#### 유드

भारत के मक्को ! उस मधुर मुख ग्वाले ( भगवान् रुष्ण ) के तुम प्यारे प्रेम-पात्र वन जाश्रोगे, जब तुम दिव्य प्रेम के साथ चाएडाल में, चेर में, पापी में, 'अभ्यागत में श्रोर सब में दिव्य-प्रेम से उस (प्रभु) के दर्शन करोगे श्रोर उस (प्रभु) को केवल पत्थर की मूर्ति ही में परिमित न रहने दोगे।

#### કદ

गल्ती से जिन को तुम 'पितत' कहते हो, वे श्रभी "उठे नहीं" हैं । वे उसी प्रकार से विश्व-विद्यालय के नी-श्रागन्तुक विद्यार्थी हैं, जिस प्रकार किसी समय तुम भी थे।

#### ) c

भारत-वर्ष के प्यारे कट्टर (शास्त्र-परायण ] मनुष्यो ! शास्त्रों का डिचत प्रयोग करो। देश का धर्म तुम से जाति के कठोर से कठोर नियमें। को ढीला करने श्रौर तीक्तण जाति-भेद-भाव को सहातुभृति से दवा देने को कहता है।

#### 48

मेरे प्यारे हिन्दुश्रो। परिवर्तन से श्रथवा समय-श्रमुक्त वनने से घृणा करके श्रोर पुरानी रीतियों तथा वंश-परम्परा पर श्रधिक ज़ोर देकर श्रपने की ममुज्यता के श्रासन से नींचे मत गिराश्रो।

#### ሂર.

रेखांश (Longitudinally अर्थात् समय के) विचार से तुम्हारा संवंध भले ही हिमांचलेक ऋषियों की वंश-परम्परा से हो, परन्तु अन्नांश (Latitudinally अर्थात् देश) के विचार से अमेरिका और यूरुप के कला-कौशल के यथार्थ प्रयोगकर्ताओं के साथ जो आप का सहनीवन वा सहभाव (Co-existence) का सम्बन्ध है, उस से आप इनकार नहीं कर सकते।

#### ४३

यदि स्राप नई रोशनी को जो स्राप ही के देश की पुरानी स्रोर प्राचीन रोशनी है, त्रहण करने को राज़ी स्रोर तय्यार नहीं हो, तो जास्रो स्रोर पिढ़लोक में पूर्व पुरुषों के साध निवास करो। यहां ठहरने का कौन काम है ? प्रणाम !

#### X3

"भारत ऐसा (सराव) हो गया है," इस विचार में समय नष्ट मत करों। श्रपनी जो श्रनन्त शक्ति है उसे संचय करो श्रौर दढ़ता से निश्चय करो कि "भारत श्रागे ऐसा (उत्तम) होगा "!

#### XX

त्राज तो यह हाल है कि भारत वर्ष में स्वामी और परिडत लोग अपने वंश की आलस्यशील निद्रा को बनाप रखने वाली लोरी गा रहे हैं।

#### ४६

स्वतंत्रता पूर्वेक विचार को भारत वर्ष में पाखरड, नहीं नहीं, घोरपाप समभा जाता है। जो कुछ (विचार) मृत-भाषा से त्रा रहा है, वही पवित्र ( माना जाता ) है।

#### **১**/১

जो वालक ईसाई हो जाता है, वह अपने हिन्दू पिता का अपना हाड़ मांस होते हुए भी गली के कुत्ते से अधिक सम्बन्ध-रहित (अपरिचित) हो जाता है।

#### Ҳ⊏

सत्य का अध्यास शक्ति और विजय (सफलता)
दिलाता है। देहाध्यास (साहे वह ब्राह्मणुखं का अध्यास
अथवा सन्यासपने का अध्यास ही क्यों न हो ) तुम्हें चमार
बना देता है।

#### 38

सभ्य समाज में स्त्री की निर्जीव पदार्थ का दर्जा दिया हुआ है। जब कि पुरुष श्रपने मार्गों में स्वतंत्र हैं, स्त्री के हाथ पाँव जकड़े हुए होते हैं। वह कमी एक पुरुप की कमी दूसरे पुरुष की सम्पत्ति हो जाती है।

#### Ęò

यह सभ्य समाज के मुँह पर बड़ा क बंक है कि स्त्री को एक प्रकार का व्योपार का पदार्थ बना लिया है। स्रोर जिस प्रकार पेड़, घर, या धन मनुष्य की सम्पत्ति होती है, उसी प्रकार स्त्री मनुष्य की सम्पत्ति श्रोर उस के श्रधिकार में है।

#### 88

स्त्रियों, बालकों श्रोर मज़दूरी-पेशा जातियों की शिद्धा पर ध्यान न देना उन्हीं शाखाश्रों की काट गिराना है कि जिन के हम श्राश्रय हैं। नहीं, नहीं, यह तो राष्ट्रयीता के बृत्त की जड़ पर ही नाशकारी कुठाराघात करना है।

#### ६२

यह मत कहो कि विवाह श्रीर धर्म में विरोध है, वरन् जिस प्रकार श्रात्मानुभव का जिज्ञासु सच्चे परमानन्द, तत्व वस्तु श्रीर मूल तत्वों पर विचार करता है, उसी प्रकार (विवाहावस्था में ) देखों कि श्रानन्द को शुद्ध श्रवस्था क्या है, श्रीर श्रसली श्रात्मा क्या है

#### દ્દરૂ

ऐसे सब विवाह-सम्बन्ध, जो मुख के रंग, मुखाकृति, रूप व श्राकार श्रथवा शारीरिक सुन्दरता की श्रासिक्त से उत्पन्न होते हैं, वे श्रन्त में हानि-युक्त श्रीर वहुत श्रानन्द-रहित होते हैं।

#### દ્દસ

पति का उद्देश्य धन कमाना और पारिवारिक सम्बन्धें। का दुप्रयोग करना नहीं विविक्त विवाह वन्धन की वास्तविक उन्नति करना होना चाहिये।

اا رَّةِ ا رَّةِ ا رَّةٍ ا رَّةٍ

## (२) धर्म श्रीर सदाचार।

₹

किसी धर्म के। इस लिए श्रंगीकार मत करों कि वह सब से प्राचीन है। इस का सब से प्राचीन होना इस के सच्चे होने का कोई प्रमाण नहीं है। कभी कभी पुराने से पुराने घरों को गिराना उचित होता है श्रोर पुराने बस्त्र श्रवश्य बदलने एक्ते हैं। यदि कोई नये से नया मार्ग वारीति बिवेक की कसौटी पर खरी उतरे, तो वह उस ताज़ह गुलाव के फूल के सदश उत्तम है जिम पर कि चमकती हुई श्रोस के कण शोमायमान हो रहे हों।

२

किसी धर्म को इस लिए स्वीकार मत करा कि यह सब से नया है। सब से नई चींजें समय की कसौटी से न परखी जाने के कारण सर्वथा सर्वश्रेष्ठ नहीं होतीं।

₹

किसी धर्म को इस लिए मत स्वीकार करों कि उस पर विपुत्त जन संख्या का विश्वास है; क्योंकि विपुत्त जन संख्या का विश्वास तो वास्तव में शैतान अर्थात् अद्यान के धर्म पर होता है। एक समय था कि जब विपुत्त जन—संख्या गुलामी की प्रथा को स्वीकार करती थी, परन्तु यह वात गुलामी की प्रथा के उचित होने का कोई प्रमाण नहीं हो सकती।

8

किसी धर्म पर इस लिए श्रद्धा मत करो कि उसे थोड़े

से गिने चुने लोगों ने माना हुआ है। कभी कभी अल्प जन-संख्या जो किसी धर्म को श्रंगीकार कर लेती है, (श्रज्ञान के) श्रंधेरे में भ्रान्त-दुद्धि होती है।

×

किसी धर्म को इस लिए श्रंगीकार मत करो कि वह किसी त्यागी द्वारा श्रर्थात् ऐसे मनुष्य द्वारा आपत हुश्रा है कि जिस ने सब कुछ त्यागा हुश्रा है। क्योंकि हमारी दृष्टि में कई ऐसे त्यागी श्राते हैं कि जिन्हों ने सब कुछ त्यागा होता है, पर जानते भी कुछ नहीं हैं; श्रीर यथार्थ कप से वे धर्मोन्मादी होते हैं।

Ę

किसी धर्म को इस लिए श्रंगीकार मत करो कि यह युवराजों श्रोर भूपतियों द्वारा प्राप्त हुश्रा है। राजा लोगों में प्रायः श्राध्यात्मिक धन का पूरा श्रभाव रहता है।

ড

किसा धर्म को इस लिए अंगोकार मत करो कि वह पेसे मनुष्य का चलाया हुआ है कि जिस का चरित्र परम श्रेष्ट है। अने कशः परम श्रेष्ट चरित्र के लोग तत्व का निकपण करने में असफल रहे हैं। हो सकता है कि किसी मनुष्य की पाचन शिक्ष असाधारण कर से प्रवल हो, तो भी उसे पाचन किया का कुछ भी ज्ञान न हो। यह एक वित्रकार है जो कला चातुर्य का एक मनोहर, उत्कृष्ट और अत्युत्तम नमूना दिखलाता है; परन्तु वही चित्रकार शायद संसार भर में अत्यन्त कुक्ष हो। पेसे भी, लोग हैं जो अत्यन्त कुक्ष होते हैं पर तो भी वे सुन्दर तत्वों का जिक्षण करते हैं। सुक्ररात इसी प्रकार का मनुष्य था।

=

किसी धर्म पर इस कारण श्रद्धा मत करो कि यह किसी बड़े प्रसिद्ध मनुव्य का चलाया हुश्रा है। सर श्राई-ज़क न्यूटन एक बहुत प्रसिद्ध मनुष्य है तो भी एस की प्रकाश-सभ्यन्थी निर्गम मीमांसा (emissary theory of light) श्रसत्य है!

ě

जिस किसी चीज़ को स्वीकार करो या जिस किसी धर्म पर विश्वास करो, तो उस की निजी श्रेष्टता के कारण से करो। उस की स्वयं आप जाँच पढ़ताल करो। खूव छानवीन करो।

१०

श्रपनी स्वतन्त्रता को युद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद या कृप्ण के हार्थों न वेच डालो।

११

जब तक श्राप स्वयं श्रपने श्रन्तरगत श्रंधकार को दूर करने के लिए उद्यत नहीं होते, तब तक संसार में चाह तीन सौ तेंतीस श्ररव ईसा मसीह श्राजाव, तो भी कोई भला नहीं हो सकता। दूसरों के श्राश्रय मत रहो।

१२

सब धर्मों का लच्य 'श्रपने ऊपर से पर्दे का हटाना' अर्थात श्रपने श्राप का स्पष्ट निरूपण करना है।

१३

सत्य धर्म का मतलय ईश्वर शब्द पर विश्वास की अपेका भलाई पर विश्वास करना है।

१४

स्मरण रहे कि धर्म हृद्य-संवन्धी वस्तु है, पुर्व

(शील) भी हृदय-संवन्धी वस्तु है; इसी प्रकार पाप भी। पाप श्रोर पुरय की स्थिति नितान्त श्राप के वित्त की स्थिति श्रोर दशा के श्रधार पर होती है।

#### ξX

धर्म, जैसा कि अध्यातम-विद्या से विल्ला (विभिन्न) आर साथ ही मत मतान्तरों के चिन्हों से पृथक है, वास्तव में एक ऐसा गूह्य मार्ग (क्रिया) है कि जिस से मन या बुद्धि पीछे लौटती है और अपने आप को उस सर्वोपिर (परमातमा) अर्थात् अगाध स्रोत (आदि कारण) में खो हेती है।

#### १६

Religion [ धर्म, जैसा कि शब्द की उत्पत्ति से स्पष्ट है = re ( री ) वापिस, पीछे या आधार + ligare (लिजारी) वान्धना मिलाना] वह वस्तु है जो किसी (मनुष्य) को उसके मूल या आदि स्रोतके साथ पुनः वान्धती या मेल दिलाती है।

#### १७

कोई भी मत या धर्म (सम्प्रदाय), जो आज कल . की वैज्ञानिक अन्वेष्णा के नीरोग और शिष्ट परिणामों के साथ मेल नहीं खाता, उसे किञ्चित अधिकार नहीं है कि वह अपने मूर्ख भक्षों (अनुयायियों) पर ज़बरदस्ती करे वा उन्हें अपना शिकार बनावे।

#### १५

इस समाज अथवा उस समाज में सिमितित होने, इस ईसा मसीह अथवा उस कृष्ण की उपासना करने, यह पाखरड (टोटका) अथवा वह पालंड करने की समस्त कियाओं से कोई लाम नहीं होगा।

#### 38

थोड़े वा वहुत म्रन्ध-विश्वास की छाप संसार भर के सब मत-मतान्तर की भ्रष्ट्यातम-विद्याओं के मुँद पर लगी हुई है।

#### হ্০

जो परदा हमारी आँखाँ पर पड़ा हुन्ना है, दसी को फाड़ डालने के प्रयत्न मात्र ही ये सब धर्म हैं।

#### २१

धमों, मतो और संबाओं (नामों) को लोग केवल गले के तावीज़ों की तरह धारण करते हैं। उन में सब प्रकार के गुण और प्रभाव बतलार जाते हैं, परन्तु फिर भी जो फुछ थोड़ा सा लाम हम की प्राप्त होता है वह इन प्यारे स्वर्णों से नितान्त स्वतंत्र होकर होता है।

#### २२

जव तक वाह्य कर्तव्य और "तू यह कर" और "तू यह न कर" इस प्रकार की विधि निषेध युक्त आहाओं का कोई लेश नाज भी रहेगा, तब तक सच्जी पवित्रता की आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई गुंतायश नहीं हो सकती।

#### 23

Imperative Mood (आज्ञा-स्चक किया), Second Person (मध्यम पुरुष) अर्थात् मध्यम पुरुष प्रति आज्ञा देने की किया हमारे अन्दर परिन्डिइन्न व्यक्तित्व की जीवित रखती है; और जहां कहीं परिन्डिइन्तता है, वहां परमानन्द नहीं होता, वहां न राग देव से छुरकारा मिनता है, न मोह और पृणा से मुक्कि मिलती है, और न अस्थिरता और लोम से छुट्टी मिलती है।

#### રજ

निर्दोप लड़के श्रौर लड़कियों पर धार्मिक विश्वास जवरन् मँढने से श्राध्यात्मिक दरिद्रता श्राजाती है।

#### २४

ष्ठाध्यात्मिक द्रिद्ता श्रौर धार्मिक श्रसहिष्णुता (या उन्मत्ता) यथाकम उसी एक ही रोग की कियावान श्रौर निष्क्रिय श्रवस्थाएं हैं।

#### २६

व्यक्ति, रूप, मान, पद, धन, विद्या और आकार का सत्कार करना मृर्ति-पूजन है।

#### २७

वह रसेाईघरवाला धर्म जो अपरिमित और अमर आतमा को वाहरवालों के शोरवे से विगड़ने देता है, सचमुच ही निन्दनीय है।

#### 3=

पे अस्थिर, चंचल और संदिग्ध चित्त ! इस उत्साहहीन धर्मपरायणता वा विधर्म परायणता की कोई ज़रूरत नहीं। तू इन सव संश्रेषों और संदेहों को अजसा डाल (वा जला डाल)। ये सव मत-मतान्तर (doxies) तेरी अपनी रचना है।

#### २६

तुम्हें अपने आप को ईश्वर, ईसा, मोहम्मद, बुद्ध, रूप्ण अथवा संसार के अन्य किसी ऋषि के अधीन क्यों समक्षना चाहिये ? आप सब के सब स्वाधीन हो।

#### .Ę0

राम आप को ऐसा धर्म वतलाता है जो र ह में ( गली में ) पड़ा हुआ मिलता है; जो ( बुल की ) पत्तियों पर लिखा हुआ है; जिस को निदयां गुनगुनाती हैं; जिसका पवन धीर र से सुनाती हैं; जो आप की ही नसाँ और नाड़ियों में फढ़क रहा है; पेसा धर्म, जिस का तुम्हारे व्यापार और हदय से सम्बन्ध है; पेसा धर्म, जिस का तुम्हारे व्यापार और हदय से सम्बन्ध है; पेसा धर्म, जिसे आपकी किसी विशेष मन्दिर में जाकर व्यवहार में नहीं लाना पड़ता; पेसा धर्म, जिस के अनुसार आप की अपना जीवन व्यतीत करना होगा, और जिस की अपने जीवन में बर्तना होगा। जिस का तुम्हारे चूलेह से और पाकशाला से सम्बन्ध है। जिस धर्म के अनुसार सर्वत्र ही आपकी अपना जीवन व्यतीत करना होगा।

38

वेदान्त शब्द का श्रर्थ केवल परम तत्व है। वह तत्व (कत्य) तुम्हारी निजी वस्तु है, तुम्हारे से श्रिधिक वह तत्व राम का नहीं है, तुम्हारे से श्रिधिक वह हिन्दुओं का नहीं है। वह तत्व किसी एक की सम्पति नहीं है; परन्तु प्रत्येक वस्तु उस तत्व की है।

3.2

सफलता का रहस्य वेदान्त की व्यवहार में लाना है। व्यावहारिक वेदान्त ही सफलता की कुब्जी है।

३३

वेदान्त कहता है कि "ओ इसाइयों ! मुसलमानों ! वैष्युवों ! और संसार भर के भिन्न २ मतावलिक्यों ! यिद आप सममते हो कि आप की मुक्ति ईसा, बुद्ध, कृष्ण अथवा किसी अन्य बड़े तपस्वी के नाम से हो गई है, तो यह समरण रहे कि वास्तविक शिक्त वासामर्थ्य ईसा अथवा बुद्ध, कृष्ण अथवा किसी अन्य व्यक्तिम नहीं धरा है, (वरन्), वह असली गुण आप की अपनी आत्मा में ही है।

#### 38

वेदान्त कहता है "कि इस व्यक्ति या उस व्यक्ति की भावना की श्रोपत्ता सत्य का श्रधिक सत्कार करो; क्योंकि यदि श्राप सत्य की क़दर करोगे, तो (यह) यथार्थ में श्रपने मित्र की सच्ची क़द्रदानी होगी।

#### 34

मांस के विषय में वेदानत कहता है "कि अपने शरीरों की ममता मत रक्खों; शरीर मरता है कि जीता है इस का ख्याल छोड़ दो। लोग तुम्हारे शरीर की पूजते हैं या उस पर पत्थर मारते हैं, इस की परवा मत करो। इन सब से ऊपर उठो।

#### ३६,

वेदान्त कहता है "क्षायदा यह है कि जिस हद तक आप अपनी निजी मूर्ति अर्थात् देह को सच्चा सममते हैं, उसी हद तक आप अन्य मूर्तियों को भी सच्चा समम सकते हैं। यही नियम (विधान) है।

#### e E

श्राप किसी चित्र को उसी चित्र के कारण ही प्यार करने लग जाते हो, श्रोर जिस मनुष्य का वह चित्र है, उसको भुला देते हो । क्या तुम्हारा यह काम मूर्ति पूजन नहीं है।

मूर्तिपूजा क्या है ? अपने मित्रों और शतुश्रों को इस हद तक व्यक्तित्व, पृथकत्व और वास्तविकता का भाव श्रदान कर देना कि जिस से वह मूर्तिमान (वेष बदली हुई) व्यक्ति ही भूल से निरवयव आत्मा या दैवी-विधान मान ली जाए।

#### 3,5

हिन्दुओं के सिद्धान्तानुसार हर एक व्यक्ति ईश्वर है, और सर्वोत्तम बहुमुल्य रत्न, समस्त भगडार, परम आनन्द तथा सब प्रकार के छुखों का स्नेत उसी के अन्तिगत है। अत्येक व्यक्ति ईश्वर है, और वही स्वयं यह सब कुछ (नाम रूप) है।

#### 80

उपनिषदों और विख्यात (तेजस्वी) वेदान्त की उत्कृष्ट शिक्ताओं का स्थान एक प्रकार के रसोई घर के धर्म की (अर्थात् भोजन और भोजन करने की विधि की वेतरह परवा करने की) दिया गया है।

#### धर्

सञ्जा वेदान्त केवल वेदों तक ही परिमित नहीं है, वह आप के हदयों में है। .....राम की इस मत वा उस मत का दास मत समसो। राम तो आप का अपना आप है। स्वाधीनता स्वरूप है।

#### ઇર

ब्रह्म-विद्या से किसी को भी वंचित रखने का क्या काम। श्रह्मान श्रोर निर्वलता के वन्द कमरों श्रोर तहखानों को गिरा दो। दिन्य प्रकाश श्रोर वायु से सब का कल्याण होने दो।

#### 83

वेदान्त श्राप की कामनाओं को छीन कर श्राप को छुखी नहीं बनाता, किन्तु वेदान्त श्राप से इन इच्छाओं का समाधान कराता है और इन्हें श्राप के अधीन करता है। उन (इच्छाओं) से कर्ता-पूर्वक शासित (दास) होने के स्थान

पर वेदान्त आप को उन का शासक (प्रभू) वनाना चाहता है।

#### કક

उपवास (fasting) तो केवल सहायतार्थ कियाजाना चाहिए, परन्तु उस का हम पर श्रिधिपत्य न होना चाहिये। लोग प्रायः उपवास इस लिए करते हैं, कि वे उस के लिए विवश किए जाते हैं। उस समय वे (लोग) उपवास रूपी दासता के दास वन जाते हैं।

#### ЯX

श्रसती उपवास का श्रर्थ श्रपने की सारी स्वार्थयुक्त कामनाश्रों से रिहत कर देना श्रीर उन से पूर्णतयः शुद्ध हो जाना है; उनको पोषण करना नहीं है।

#### કદ

दान (के उवित श्रतुचित होने) का निर्णय (दाने करने वोले के) श्रिभियाय से नहीं बरन (दान) के फल से किया जाना चाहिये।

#### ઇહ

यदि हम पक दिन हज़ारों भूखों को भी भोजन कराईं तो (उस से ) क्या (लाम) ? इस प्रकार का विवेकहीन दान भले मानुप दरिद्रों के उत्पन्न करने में सहायता देता है।

#### と드

"यह वा होम से विपत्ति टलती है" यह कहावत आज भी उतनी ही सञ्जी है जितनी कि प्राचीन पुर्य-काल में थी, किन्तु (भेद केवल इतना है कि) यह यह केवल निद्रोंप जीवों का नहीं विकि प्रेमकी वेदीपर अपनी दल-वन्दी की दृत्ति श्रर्थात् जाती-भेद, तथा ईपा के मार्वो का हवन करना है जो हमें इसी संसार में स्वर्ग ला दता है।

#### 85

हवन क लिए सत्रम-श्रीन जलाने की जगह शुद्ध-विच युवकों को प्रातःकाल श्रथवा सार्यकाल के सूर्य की प्रदीप्त प्रमा को यज्ञागिन कुएड बनाकर उस में श्रपने तुंच्छ श्रीर रिंगन श्रहंकार की श्राहृति देना चाहिये।

#### Υo

देवतात्रों के लिए सच्चे यह व इवन का श्रर्थ व्यक्तिगत शक्तियों और इन्द्रयों का उन के प्रतिकृत श्राधिदैविक शक्तियों के प्रति श्रर्पण कर देना है।

#### ¥٤

श्रादित्य के प्रति श्राहृति देने का श्रर्थ सारी श्राँखों का श्रादर तथा सम्मान करते हुए समस्त श्राँखों में ईश्वर की प्रत्यस्तता का श्रतुमव करना होगा।

#### પ્રર

इन्द्र के प्रति श्राहृति का श्रर्थ, देश भर में सब हाथों अर्थात् लोगों के कल्याणार्थ काम करना होगा।

#### ХZ

यदि आप मनुष्य की पूजा करें, दूसरे शब्दों में यदि आप मनुष्य की मनुष्य नहीं ईश्वर रूप मानें, यदि आप सब चीज़ों को ईश्वर-रूप अर्धात् परमात्मा रूप सममें और तब मनुष्य की उपासना करं, तो यह नुम्हारी ईश्वर की उपासना होगी।

#### አጻ

इस संसार में प्रत्येक चस्तु परिवर्तन-शोल है। देश का रूप क्ररीव २ वदल गया; शासन बदल गया, भाषा वदल गई, देश-वासियों का रंग बदल गया, तो फिर वेदों के समय के देवता लोग ही श्रभी तक दूर स्वर्ग में श्रप्ते २ पालनों में क्यों मूलते रहें, श्रोर काल के साथ वे भी क्यों न श्रागे वहें श्रीर इस पृथ्वी पर श्राकर हम लोगों से वे क्यों खुल्लम खुल्ला न मिलें श्रोर इस प्रकार वे क्यों न मनुष्य से परिचित हों?

#### **ኢ**ሂ

दशा (स्थिति) श्रव वदल गई; श्रधिकतर लोग एक-राज-शासन (एक राजाधिपत्य) नहीं चाहते, वे स्वराज चाहते हैं। ईश्वर के पुराने, गर्वित श्रीर उद्धत भाव की 'श्रहं ब्रह्मास्मि' के स्वतंत्रता-प्रेरक भाव में विस्तृत करने का उत्तम समय है।

#### አέ

वर्तमान कर्मकाएड के प्रश्न का क्ष्य वदल कर अब यह हो गया है; "यदि श्राप को वर्तमान उन्नति की तथा कला कौशल वाली वृद्धि की शतान्दी में रहना है श्रीर राजनैतिक तपेदिक से श्रंश २ करके नप्ट होना नहीं है, तो विद्युत के मातरिश्वा को बांध लो, भाप के वरुण को दास बना लो श्रीर कृषि-विज्ञान के कुवेर से परिचित हो जाशो। इन देवताश्रों से तुम्हारा परिचय कराने वाला पुरोहित वह वैज्ञानिक श्रथवा कला वेता (artist, कारीगर) है जो विद्या के इन श्रक्षों में शिक्ता देता है।

#### ধ্রত

श्रो तुम जो सत्य पर श्रारुढ़ हो, इस वात से भयभीत मत हो कि श्रिधकांश लोग मेरे विरुद्ध हैं।

#### 보드

जिस समय सव लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तब यह
तुम्हार लिए श्रति दुःख वा कप्ट का कारण होगी, क्योंकि
इसी प्रकार इने (वर्डमान लोगी) के पूर्वजी ने सूठे पैराम्बरी
की प्रशंसा की थी।

#### 38

श्रो थोड़ी श्रद्धा वाले लोगों! जागे श्रपने पवित्र म्भुत्व मं जागो। तुम्हारे ला परवाही के केवल एक कटाल से ही तुम्हारी प्रभुत्व पूर्ण लापरवाही के एक इशारे से ही घोर नरक भी मनोहर स्वर्ग में परिणित हो सकता है।

#### ξo

अपने हृदय ( छाती ) में विश्वास ( अद्धा ) की अग्नि को प्रज्वित रखे और ज्ञान की मशाल को रोशन रखे विना आप कोई भी काम पूरा नहीं कर ककरो और एक क़दम भी आगे नहीं वढ़ सकते।

#### **E** 8

अन्य पिततों का उद्धार करते फिरने वाले प्यारे ! आप कौन हैं ! क्या स्वयं आप का उद्धार हो खुका है !

#### ६२

कर्म — उपसना से मुक्ति लाम करने का विश्वास व्यर्थ है।

#### ६३

तुम श्रपंने भीतर के स्वर्ग में जो तुम स्वयं हो निवास करो श्रौर फिर सब वस्तुँ स्वतः श्राप के पास जमा होपँगी।

#### દ્દપ્ત

श्रपनी सच्ची आतमा के ईसा की श्रर्थात् प्रभुश्रों के

प्रभु को, इस संसार के झान्त करने वाले सुखाँ के बदले में मत वेचे।

#### ξX

यदि उस भूठे चुम्बन के याद तत्काल ऐसा वाक्य न होता, तो श्राज ईसा को कौन स्मरण रखता?

#### દ્દ

यदि श्राप चाहो तो ईसा श्राज उत्पन्न किया जासकता है।

#### ६७

यिद् वाइवल के ईश्वर ने एक वृत्त विशेष को निषेध करके विभिन्न न किया होता, तो वेचार हज़रत आदम को अदन के शोभायमान विशाल वाग्र में एक त्यक्त स्थान में उस वृत्त विशेष के फल को खाने का ख्याल तक कभी न होता।

#### ह्य

जब तक पति पत्नियां एक दूसरे के परस्पर उद्धारक अर्थात् ईसा वनना श्रङ्गीकार <sup>न</sup> करें, तय तक संसार भरकी इंजीलें भी कुछ लाभ नहीं कर सकतीं।

#### Ę E

हज़रत मृसा के प्रथम नियम का अर्थ यह है। के प्रेम के अतिरिक्ष तेरा कोई दूसरा ईश्वर नहीं होगा।

#### 90

केवल परमात्मा ही सत्य वस्तु है; श्रम्य सव मिथ्या है। ला इलाह इल लिटलाह।

#### ও१

प्रार्थना का श्रर्थ कुछ शब्दों का रटना नहीं है। प्रार्थना का श्रर्थ परमात्मदेव का मान करना, श्रनुभव करना है।

#### ডহ

"मम् ! तेरी इच्छा पूर्ण हों" पेसी प्रार्थना के स्थान पर तुम्हें इस प्रकार आनित्तित होना चाहिये कि "मेरी इच्छा पूर्ण हो रही है; मेरी इच्छा पूर्ण हो रही है।"

# EQ

दूसरों की राय से समोहित मत हो; जो पुरुष दूसरों की रायों से समोहित होने की निर्वत्तता से जितना अधिक अपर रहता है, उतना ही वह अधिक स्वतन्त्र रहता है।

#### *c*ε

जैसा कि नियम है, ये गिरज, मन्दिर, सभाएँ श्रौर सम्मेलन, संसार की संमोहन निदा को जारी रखने के मिन्न २ तरीके हैं।

# ওধ

क्या प्रमाण (शास्त्र) सत्य का प्रतिपादन वा स्थिर कर सकता है? क्या सूर्य के स्पष्ट दर्शन के लिए छोटे से दीपक की ज़रुरत होती है ? यदि ईसा, मोहम्मद, बुद्ध, ज़ीरास्टर, वेद आदि सव मिल कर गणित के किसी साधारण तथ्य की (सत्यता विषय) साली दें, तो क्या उस साधारण तथ्य का महत्व किंचित मात्र भी बढ़ जावेगा।

#### ७६

श्रो जीवित मनुष्य ! स्वयं प्रेम रूप वन कर जीवन व्यतीत करना उत्तप है। बुद्ध, ईसा स्वामियों श्रोर भूतकाल के श्रन्य इपास्य मृतियों के श्रधूरे चरित्रों (द्यान्तों) को देख कर श्रम में मत पड़ा (श्रपनी बुद्धि पर परदा मत डालों)।

वस्वि शत।व्दी में यह हमारे लिए उत्तम समय है कि हम विवेक के भाव में जागे श्रीर व्यक्तियों को उन के उपदेशों के साथ मिश्रित न करें। क्या हम की सुन्दर कमल का फूल इसलिए त्याग देना चाहिये कि वह एक गन्द तालाब में उत्पन्न होता है।

#### **S**≡

किसी मनुष्य की शिक्ता और उपदेशों को, शिक्तक की व्यक्ति को ध्यान में न रख कर, हमने उन्हें उन (शिक्ता और उपदेशों) के गुणों पर लेना अर्थात् प्रहण करना है। रेखा-गणित के तत्वों का यूक्तिड (अंग्रेज़ी रेखा-गणित निर्माता) की व्यक्ति के साथ मला क्या संवन्ध है ?

#### 30

बंधन श्रौर दासत्व शीघ दूर हो रहे हैं, विकास का कम जारी है श्रौर इस कारण प्रत्येक वस्तु को श्रवश्य श्रागे बढ़ कर उन्नति पर उन्नति करना है। तो क्या श्राप की न्याक्षिगत परमात्मा ही (वहीं का वहीं) ठहरा रहेगा (श्रधीत उन्नति नहीं करेगा) ? नहीं।

#### ದ೦

देहात्मवाद (Materialism) ईश्वराविश्वास-वाद् (Scepticism), प्रत्यत्तैकात्मक-दर्शन वाद (Positivism) नास्तिकवाद(Atheism) और अञ्चयताबाद(Agnosticism) के.कट्टर पत्तपातियों तक को जो सफलता प्राप्त होती है, उस का कारण भी श्रज्ञाततः उन के श्रन्तगंत धर्म का प्रत्यन्त भाव है।

#### **二**?

संसार स्वयं एक कौतुक है, अन्य कौतिकों की आवश्यकता नहीं, भय जो सव पापों का मृत है, केवल आत्मा के ज्ञान से दूर होता है। शुद्धता का अनुभव करो और स्वयं शुद्ध वना। किसी अन्य धर्म की शिवा दना अस्वाभाविक है।

#### ಷನ

दूसरों को श्रपना जीवन व्यतीत करने देना श्रीर बस्न, भोजन, गमन, शयन, हंसी रुद्दन श्रीर वार्तालाप का तो भला कहना ही क्या है, इन सब में स्वतन्त्रता रखना, क्या यह वास्तव में श्रक्तमण्यता (जब्ता) नहीं है ?

#### ⊏ਤ

हम दूसरों की दिए में बड़े भले बनना चाहते हैं, यही (हमारी श्रिभेनापा) समाज की दुराई है श्रीर सब धर्मों के लिए विप है।

#### =੪

प्रत्येक स्मृति यइ कहने के लिए मौजूर है "कि कल हम ने उस पदार्थ को इस प्रकार माना था, आज आप का अनुभव इस वस्तु के सम्बन्ध में क्या है।

#### 二义

जब तक कोई धार्मिक अन्थ लोगों की आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति न करे, तब तक वह ठहर नहीं सकता, और जैसे २ विकास के मार्ग पर लोग उन्नति करते हैं, वैसे वैसे उन के धार्मिक अन्धों की व्याख्या में भी उन्नति अवश्य होती है।

#### ۳Ę

भूत काल के महा-पूज्य ऋषियों और मुतियों की श्राँखों से सांकते रहने की श्रपेता हमें श्रपनी ही श्राँखों हारा देखना श्रोर धपनी समस्याश्रोंका स्वयं ही हल करना है।

#### নও

प्रकृति में परमात्मा को प्रकृति कप से देखों, विहक्त इस से भी वढ़ कर तुम इसे (रसायन) की प्रयोग शाला और विद्यान-भवन में देखों, तुम्हारे लिए रसायन की मेज़ यहागिन के समान पवित्र होनी चाहिये।

#### ದದ

श्राप के भीतर के निजातमा से यदि वाद्य प्रकृति का शासक श्रातमा भिन्न होता, तो श्राप के लिए सिर नीचे लटकाने श्रीर धिक्कारे जाने से श्रतिरिक्क श्रम्य केंाई उपाय न होता।

#### 5≥

अस्त होते या उदय हाते सूर्य्य की ओर जाइये, निद्यों केतट पर विचरिये, अथवा ऐसी जगह पर टहिलेये जहां शीतल वायु अठखिलयां करती हो, तब आप अपने को अकृति के साथ एक सबर (अविरोध) पाँगे।

#### 60

वे लोग धन्य हैं जो समाचार-पत्र नहीं : पढ़ते, क्योंकि ( ऐसा करने से ) उन को ठोक प्रकृति, के दर्शन होंगे, श्रीर प्रकृति के द्वारा ठोक परमात्मा के दर्शन होंगे ।

#### \$3

हमारे भाजन ( श्रन्न ) का निर्देशक (guide) ज्ञान हो। ध्२

समग्र संसारों के धर्मा-ग्रन्थों को उसी भाव से ग्रहण करना चाहिये, जिस प्रकार रसायन शास्त्र का हम श्रध्ययन करते हैं, श्रपने तजुर्वे के श्रमुसार श्रन्तिम निश्चय तै पाते हैं।

# ξŝ

विज्ञान को सर्व प्रिय वनाने के उद्योग का अभिप्राय यह है, कि कुछ स्पष्ट धार्मिक भूलों का भूलोंच्छेद किया जाय श्रौर लोगों का शक्तियों को अधिक साधारण तथा विवेक युक्त मार्ग में लगाया जाय।

#### દ્ધ

भूत काल को वर्तमान से गठाने के लिए वैज्ञानिक अविष्कारों को ईसाईयों की इंजील अथवा अन्य धार्मिक अन्थों (भाष्य आदि) के आदेशों के साथ क्या टांका जा सकता है ?

#### £Χ

यदि विज्ञान पवित्र शब्द ॐ के प्रभाव सम्बन्धी मन्यता का विरोध करे तो उस के लिए शोक है। यदि पवित्र श्रोंकार के प्रभाव सन्बन्धी सत्य के विरुद्ध विज्ञान चलता है तो उसे धिक्कार है।

# કદ

वेद विज्ञान से विरुद्ध नहीं हैं; श्राप के श्राजकत की रचनाएँ श्रोर श्रविष्कारः श्रुतियों की महारानी के चरण थे। रहे हैं। वे वेदान्त की श्राधिकाधिक सेवा कर रहे हैं।

शौच के समय मनुष्य को कितनी कुरुती करना चाहिये। इस प्रकार के पेचीदा प्रश्नों पर चाद-विवाद करने में बहुत सारे युवकों की मानसिक शक्षियां अपव्यय अथवा नष्ट की जाता हैं।

#### &⊏

श्राप श्रपनी शक्तिकां उत्तम विपयों की श्रोर लगने दीजिए, तव. श्रापके पास कामुकता की गंध (रस) तक के ख़्याल करने का भी समय न मिलेगा!

#### 33

प्रायः यह उपदेश दिया जाता है कि सांसारिक प्रेम से धर्म का किंचित सम्बन्ध नहीं है, राम श्राप से कहता है कि इनका सम्बन्ध है। प्रेम का उचित प्रयोग श्राप की भैश्वर का श्रद्भव करा देता है।

#### १००

जब तक पितन पित का धास्ताविक हित करने की तत्पर नहीं होगी और पित पितन की कुशल-चेम की वृद्धि के लिए उद्यत न होगा, तब तक धर्म की उन्नित नहीं हो सकती; फिर धर्म के लिए कोई आशा नहीं है।

# १०१

इन्द्रिय-सुख यदि ठीक ठीक कहा जाय तो श्रपने स्वरूप से वह धर्म है; परन्तु धर्म के श्रनुभव करने का इन द्वारा जो मार्ग है वह गंदी मोरी के सींकचों से दरबार की मांकी लेने के समान है।

# १०२

े देवताग्या हमारे त्याग (प्रदान) श्रौर विनय पर श्रपने दिल ही दिल में हँसते हैं। हा ीये कैसी उपहास युक्त भूठी शपथ हैं जो हम श्रपने दूर के पड़ोसी के प्रति सच्चा वने ू रहने के यत्न में लेते. हैं।

१०३

भय से श्रौर दराड़ से पाप कभी वंद नहीं हुए। १०४

श्रपराधों के श्रनेक नाम होते हैं, मातु-हत्या (मैट्रीसाइड matricide), नर-हत्या (Homicide होमी-साइड) इत्यादि, परन्तु प्रत्येक और सब में ईश्वर को श्रमुभव न करके श्राप ईश्वर-श्रथवा देव-हत्या का श्रपराध करते हो।

# १०५

श्रादेशों के देने से सदाचार की कमी नयूनता उत्पन्न कर दी जाती है।

# १०६

संसार ख़्याल करता है. श्रिषकतर धर्म भी मानते हैं, श्रीर बहुत से नीतिश्च (सदाचार उपदेशक) इस वात का स्पष्ट समर्थन करते हैं कि "श्रादेशों श्रीर नियमों से सब मामले तय हो जायेंगे"; परन्तु ऐसा कमी नहीं, कपी नहीं, कभी नहीं हो सकता।

#### १०७

जिस प्रकार मोह (आसि ) का नाम प्रेम होजाता है, उसी प्रकार कभी कभी नैतिक दुर्वेसता की लोग शुद्धता कह देते हैं (समक्ष सेते हैं )।

#### १०=

हृदय की शुद्धता का अर्थ केवल वैवाहिक (प्रण्य सम्बन्धी) पापों से ही वचा रहना नहीं है। इस का अर्थ यह भी है और इस के अतिरिक्ष और भी बहुत कुछ है।

श्राप का श्रातमा, स्वभाव से ही श्रशुद्ध श्रोर पापी नहीं है, श्रोर न किसी एक मनुष्य के पाप से पतित हुआ है, श्रोर न श्रपने उद्धार के लिए वह किसी दूसरे मनुष्य के पुराय के श्राश्य ही है।

# ११०

लोग चाहे आप से मिन्नमत हों, चाहे आप पर नाना प्रकार की किंतनाईयां डाल, चाहे आप को बदनाम करें, पर उनकी कृपा तथा कोप, उन की धमिकयों तथा प्रतिज्ञाओं के होतं हुए भी आप के मन कपी सरोवर से दिव्य, अनन्त रूप से पवित्र, मीठे (ताज़ा) जल की धारा के अनिरिक्ष और कुछ निकलना ही नहीं चाहिये। आप के अन्दर से अमृत का प्रवाह बहना चाहिये, जिस से आप के लिये बुरी वार्तों का सोचना उसी प्रकार असम्भव हो जाय, कि जिस प्रकार स्रोत के शुद्ध और ताज़ा जल के लिए अपने पीनेवालों को विप दे देना असम्भव हो जाता है।

# १११

यह एक देवी-विधान है जिस की सब कीनों में तथा सब वाज़ारों में प्रसिद्ध कर देना चाहिये, कि "आप ईश्वर की आँखों में धूल मोंकने का प्रयत्न करो, तो आप स्वयं अन्धे हो जाओंगे।"

# ११२

चाहे आप किसी अत्यन्त एकान्त गुफा में कोई पाप कर लो, आप बिना किसी बिलम्ब के यह देख कर चाकित होंगे कि आप के पैरों नीच की घास खड़ी हो कर आप के विरुद्ध साझी देती है, आप बिना किसी विलम्स के देखेंगे कि उन्हां दीवारों श्रोर उन्हीं वृत्तों के जुबान है श्रोर वे बोलते हैं। श्राय प्रकृति को, कुदरत को, धोखा नहीं दे सकते। यह एक सत्य है श्रोर यह एक देवी-विधान है।

# ६१३

गुरूत्वाछुण्ण शक्ति (gravity) से विरोध मत करो, संमल कर हग घरो, श्राप कमी न गिरोगे। श्राप का सारा गिरना, श्राप की सारी हानियाँ, श्रोर श्राप की सारी चोटें, श्राप के सार दुख श्रोर चिन्तापं, श्राप की किसी श्रन्दकर्नी दुवेलता के कारण हैं। उस (दुवेलता) की दूर करो।

# ११४

जितना श्रीधक श्राप का हृद्य प्रकृति के साथ एक ताल होकर धड़कता है, उतना ही श्रीधक श्राप की भान होता है कि समस्त प्रकृति भर में श्राप ही हैं जो सांस ले रहे हैं।

# ११५

दूसरों के प्रति आप का क्या कर्तव्य है? जब और लोग बीमार पहें तो उन को अपने पास ले आओ और जिस प्रकार अपने शरीर-विशेष के घावों की आप ग्रुथुपा करते हैं, उसी प्रकार उन घावों को अपना ही सममकर आफ उन की टहल करो।

#### ११६

जब आप कुछ भान (महस्र्स) करने लगते हैं, तों आप के पड़ोसी पर तत्त्त्त्त्य श्रसर पड़ता है।

# ११७

वह मनुष्य जो श्रपने संगी से घृणा करता है, वह इसी मनुष्य के समान इत्यारा है कि जिस ने यधार्थ में इत्या की हो।

जिस समय श्राप श्रपने की श्रपने संगी मनुष्य से 'श्रमिन्न नहीं समभते, उस समय माना श्राप से परम 'पवित्र सत्य का खरडन हो जाता है।

اا مَوْ ا ا مُوْ ا ا

# (३)दर्शन शास्त्र।

१

जो दर्शन-शास्त्र प्रकृति (कुट्रत ) में होने वाले सव तथ्यों का समाधान नहीं करता, यह दर्शन शास्त्र ही नहीं है।

₹

सत्य क्या है ? तत्वमसि श्रधवा प्रेम स्वयं।

₹

सत्य को परस्पर सममौता करने की आवश्यकता नहीं। सारा संसार सूर्य के चारों ओर परिक्रमा किया करे, परन्तु सूर्य को संसार के चारों ओर परिक्रमा करने की आवश्य-कता नहीं।

R

सत्य किसी व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति नहीं है; सत्य हैंसा की जागीर नहीं है; हम ने ईसा के नाम से सत्य का प्रचार करना नहीं है ...... । यह सत्य कृष्ण अथवा किसी भी व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति नहीं है। बिलक यह (सत्य) प्रत्येक व्यक्ति की सम्पत्ति है।

×

सत्य की, जिस का कल भी वही रूप था, श्राज भी वही रूप है, श्रीर सदा वही रूप रहेगा, किसी घटना विशेष के साथ गड़बड़ मत करो।

દ્દ

सत्य का श्रजुभव करना विश्व का स्वामी हो जाना है।

ø

इस लिए कि आप सत्य तक पहुंच सकें, वा आप आत्मानुभव कर सकें, यह ज़रूरी है कि आप की प्रियतम अभिलापाएँ और आवंश्यकताएँ सांशी की सारी नितानत भिद (छिद) जाएँ, आप की ज़रूरते और प्रियतम ममताएँ (आसिक्तयां) आप से अलग र हो जाएँ और आप के प्रिय अन्ध विश्वास मलिया-मेट हो जाएँ; वे आप के शरीर से नितानत अलग र होकर दूर गिर जाएँ।

=

यि सत्य के लिए आप की अपना शरीर त्यागना पहें तो त्याग दीजिए। यही अन्तिम है। यही अन्तिम ममता है जो भंग होती है।

3

यह सत्य श्रधवा ईश्वर श्राप को श्रपना पितावत् मान हो, यह सत्य या ईश्वर श्राप को श्रपनी माता रूप भान हो, यह सत्य या ईश्वर श्राप को श्रपनी स्त्री स्वरूप हो, यह श्राप को श्रपना पितामह, गुरू, घर, सम्पत्ति, प्रत्येक वस्तु मान हो।

g o

सत्य की सच्चा भाव सारे संसार तथा समस्ते विश्वं के विरुद्ध व्यक्ति की प्रधानता स्थापित करना है।

११

श्रपनी मृत्यु पश्चोत् श्राप का 'नर्क की 'जाना श्रिथवा स्वर्ग में समावेश होना ही पूरा तत्व (सत्य ) नहीं है । १२

सम्पूर्ण मनुष्य हमें कितना है। थोड़ा मिलता है। सम्पूर्ण मनुष्य वह है जो ध्रवरबोधित (ध्रैवर-संवारित inspired) हो, सम्पूर्ण मनुष्य सत्य 'स्वरूप है, …… आप सम्पूर्ण बनों, कामनाओं और मोह के बन्धनों से रहित हो। इस राग और क्षेत्र से परे हो।

# १३

श्रसत्त में केवल एक ही श्रात्मा है, जो हम हैं, इस के श्रातिरिक्त और कुछ नहीं है। और इस श्रात्मा के श्रातिरिक्त श्रोर कुछ भी न होने के कारण श्राप बिना क्षिजक (या लगातार) यह नहीं कह सकते कि श्राप एक श्रंश है। परन्तु इस से यह सिद्ध होना श्रनिवार्य है कि श्राप ही वह सम्पूर्ण श्रात्मा हो। सत्य (तत्व) के भाग नहीं हो सकते। श्रव श्राप ही सत्य हैं।

# १४

लोग तथा अन्य वस्तुएँ तभी तक हुमें प्यारी लगती हैं, जब तक वह हमारा स्वार्थ सिद्ध करती हैं तथा हमारा काम निकालती हैं। जिस चण हमारे स्वार्थ के सिद्ध होने में जोखिम (भय) होती है, उसी चण हम सब कुछ त्याग देते हैं।

#### 84

यच्चे के लिए बच्चा प्यारा नहीं होता, किन्तु अपने लिए वह प्यारा होता है। पत्नी के लिये पत्नी प्यारी नहीं होती, किन्तु अपने लिए पत्नी प्यारी होती है। ऐसे ही पति के लिए पति प्यारा नहीं होता, विक अपने लिए पति प्यारा होता है। यही तत्व वा दैवी-विधान है।

# १६

यद्यपि लोगों को मृत्यु का मानसिक झान है, तो भी उस में उन को अमली विश्वास क्यों नहीं होता? इस का समाधान वेदान्त इस प्रकार करता है; मनुष्य के मीतर एक असली आत्मा है जो अमर है; एक ग्रन्स अत्मा है जो अविनाशी, अपरिवर्तनशील है, कल आज और सदा एक समान है। मजुष्य में कोई ऐसी वस्तु है, जो मृत्यु गवारा नहीं कर सकर्ता, और जिस के लिए कोई परिवर्तन है ही नहीं।

# १७

अपने को एक पुरुष या स्त्री कहना, अपने को एक जुद्र रेंगने वाला जन्तु बतलाना भूंठ और नास्तिकता है।

#### ₹≒

व्रह्म वह है कि जो चचु इत्यादि ज्ञान इन्द्रियों श्रीर मन से जाना नहीं जा सकता, बिल्क जो इन मन, चचु इत्यादि को श्रपने २ कामों में लगाना है।

# ₹8

श्रो चंचल नास्तिक (श्रश्रद्धालु )!तू क्यों चिड्डिवड़ाता श्रोर दुःखी होता है ? सिवाय तेरे मधुरात्मा (दैवी-विधान) के संसार पर श्रन्य किसी का भी श्रिधिपत्य नहीं है ।

#### 50

तुम कौन हो ? शुद्धात्मा बिहक सब का श्रनन्त निष्कलंक श्रौर श्रमर श्रात्मा ही तुम्हारा श्रात्मा है।

# २१

क्या तुम्हें अपने दिव्यात्मा के विषय में सन्देह है ? अपने हृद्य में इस सन्देह की अपेन्ना यदि गोली होती तो अञ्जा होता।

# २२

ईश्वर ही एक सत्य है, संसार वा नाम रूप (दश्य) माया मात्र है।

#### રક

शरीर केवल छाया है; शुद्ध स्वरूप वा वास्ताविक

श्रात्मा तो परम-सत्य है।

રક

श्रसती मनुष्य, सच्चा मनुष्य तो ईश्वर वा परमात्मा है; इस से श्रतिरिक्ष श्रोर कुछ नहीं है।

**२**×

शुद्ध श्रात्मा, श्रथात् श्रसत्ती ईश्वर मन श्रौर शब्दौ की पहुँच से परे है।

२६

ब्रह्म मानिक विवेचना श्रीर वीध का विषय नहीं हो . सकता। मन श्रीर वाणी उस से विस्मित (ब्याकुल) हुए वापिस लौटते हैं।

২৩

श्राप में एक ऐसी वस्तु है जो सुपुष्ति काल में मी जागती रहती है, वह श्रापकी वास्तविक श्रातमा, परम विच्छक्ति श्रथवा चेतन स्वरूप है।

ર=

लोग पूछ्येत हैं "क्या श्राप ईश्वर का पक छंश है "? नहीं, नहीं, ईश्वर के आग नहीं हो सकते। ईश्वर तोड़ा फोड़ा नहीं जा सकता। यदि ईश्वर श्रनन्त है, तव तुम अवश्य पूर्ण ईश्वर हो; ईश्वर के भाग नहीं हो सकते।

35

प्र०-क्या आप का ईश्वर (के आस्तत्व) में विश्वास है ? उ०-"में ईश्वर को जानता हूं", हम विश्वास तो उस चीज़ में करते हैं जिस को हम जानते नहीं, और जे। हम पर जबरन मढ़ी गई हो। ईश्वर में विश्वास करना, इस का क्या अर्थ है ? आप उस के विषयमें क्या जानते हैं"? "में ईश्वर को जानता हूं ! में वही हूं; मैं वही हूं"।

जहां एक अपने से अन्य न किसी को देखता है, न सुनता है, श्रोर न जानता है, वही श्रनन्त है, क्योंकि जब तक आप से श्रतिरिक्ष केई वस्तु मौजूद है तब तक आप परिच्छिन्न श्रोर श्रन्तवान हो।

# 38

श्रनन्त ही परमानन्द है। किसी श्रन्तवान् में परमानन्द नहीं होता। जब तक श्राप श्रन्तवान् हैं, तब तक श्रापके लिए परमानन्द नहीं, सुख नहीं। श्रनन्त ही परमानन्द है, केवल श्रनन्त ही परमानन्द है।

# Ę,

कोई भी श्रापके पास श्रावे, ईश्वर समक्ष कर उस का स्वागत करो, परन्तु उस समय साथ २ श्रपने को भी श्रथम मत समको। यदि श्राज श्राप वंदी खाने में हो तो कल श्राप प्रतापवान् (परम पद प्राप्त ) हो सकते हो।

श्राप ही के भीतर सच्चा श्रानन्द है। श्राप ही के भीतर दिन्यामृत का महासागर है। इसे श्रपने भीतर दूं दिये, श्रुत्य की जिए, महसूस की जिए, यह श्रधीत श्रातमा यहीं है। यह न शरीर है, न मन है, श्रीर न मस्तिष्क ही है। यह न इच्छाएं है, न इच्छा-शिक्ष श्रीर न इच्छित पदार्थ ही है; श्राप इन सब से ऊपर हो। यह (नाम इप) सब श्राभास मात्र हैं। श्राप ही मुसकरात हुए फूल श्रीर चमचमाते हुए तारों के कप में प्रगट होते हैं। इस संसार में ऐसा कीन है जो श्राप में किसी चीज़ की श्रीमलाषा उरयन्न कर सकता है।

38

जिस द्वाण आप इन वाह्य पदार्थों की ओर मुख फेरोगे

श्रीर उन को पकड़ना तथा रखना चाहोगे, उसी च्ला वे श्राप को खुलकर श्राप के हाथ से निकल भागेंगें। श्रीर जिस च्ला श्राप इन की श्रोर पीठ करोगे श्रीर प्रकाशों के प्रकाश स्वरूप श्रपने निजात्मा की श्रोर मुख करोगे, उसी च्ला कांचकर (कल्याण कारी) श्रवस्थाएं श्राप की खोज में लग जाएंगी। यह देवी विधान है।

#### 32

जय कभी मनुष्य किसी सांसारिक वस्तु से दिल लगाता है, जब कभी मनुष्य किसी पदार्थ के साथ उसी पदार्थ के लिए प्रेम करने लगता है, जब कभी मनुष्य उस पदार्थ में सुख इंदने का यत्न करता है, उस की घोका होता है, वह अपने की केवल इन्द्रियों का मूढ़ पाएगा। आप सांसारिक पदार्थों से आसिक करके सुख नहीं पा सकते। यही दैवी-विधान है।

# 36

शिक्त-शाली मुद्रा (रुपय) में विश्वास न करो, ईश्वर पर भरोसा रखो । इस पदार्थ श्रथवा उस पदार्थ पर भरोसा न करो। ईश्वर में विश्वास करो। श्रपने स्वरूप वा श्रात्मा में विश्वास करो।

#### ঽ৩

श्रहंकारी मत बना; घमएडी मत बना। कमी मत समभो कि श्राप के परिच्छन्न श्रात्मा की भी कोई बस्तु है, यह श्रापके श्रसली श्रात्मा श्वार की वस्तु है।

#### ₹⊏

शरीर से ऊपर उठो। यह समभो श्रीर महसूस करो कि में अनन्त श्रीर परमस्वरूप हूं, श्रीर (इस कारण) मुभ पर मनो-विकार श्रीर लोभ मला कैसे प्रभाव डाल सकते हैं।

स्राप स्रपने ईश्वरत्व में निवास कीजिए, फिर तो स्राप स्वतन्त्र हैं, स्वयं अपने स्वामी स्रोर सारे विश्व के शासक हैं। ४०

जिस समय मनुष्य विश्व-द्यात्मा को श्रवनी निजी श्रात्मा श्रनुभव करता है, तो सारा विश्व उसक शरीर के समान उसकी सेवा-करता है।

#### ध१

भूख प्यास शरीर के हैं, श्रौर मन से मान होते हैं, परन्तु वह स्वयं, शुद्ध श्रात्मा शरीर की थकान, भूख श्रथवा प्यास से न व्याधित होता है श्रौर न विद्यिप्त होता हैं।

अपने चित्त को शान्त रखो, अपने मन को शुद्ध विचारों से भरदो और कोई भी मनुष्य आपके विरुद्ध अपने को खड़ा नहीं कर सकता। ऐसा दैवी-विधान है।

#### 83

दैवी-विधान यह है कि मनुष्य को भीतर से विनेष रहित शान्त तथा स्रोभ-रहित होना चाहिये और शरीर को सदा चलता किरता रखना चाहिये। चित्त को स्थितिःशास्त्र के नियमों के कर्धान रखना चाहिये और शरीर को गति-शास्त्र के नियमों के अधीन अर्थात् शरीर काम में और भीतरी आत्मा सदा शान्त हो, यहां दैवी-विधान है। स्वतन्त्र हो।

# ક્ષક

यह वेधने योग्य परिच्छित्रात्मा, जो हम में और दूसरों में पाप का उत्पादक मात्र है, इसे हमें फैंक डालना चाहिये।

निष्पापावस्था वास्तव में ग्रुद्ध आत्मा को गुण है, परन्तु

च्यवहार में भ्रम से यह शरीर का गुण समका जाता है। ४६

निम्न लिखित ध्वनि के समान शब्द लोगें। का फुफकारते हूए कर्ष के स्मान लगते हैं: तुम स्वयं ईश्वर हो, पवित्रां के पवित्र हो। संसार (वास्तव में) संसार नहीं है। तुम ही सब में सब कुछ परम शक्ति हो, वह शिक्त कि जिसका कोई शब्द, शर्भर अथवा बुद्धि निक्षण नहीं कर सकते; तुम शुद्ध "में है" हो। वही तुम हो।

८७

में स्वतन्त्र कय हंगा ? जब परिक्षित्र "में" का श्रन्त होजाएगा।

と=

ईश्वर क्या है १ ईश्वर एक रहस्य ( पहेली ) है।

वह कौन है जो आप के सम्मुख होता है, वह कौन है जो सीधा आपकी ओर देखता है, जबकि आप किसा मनुष्यकी ओर निगाह उठाते हैं ? यह परमातमा है।

Ko

श्रनन्त शक्यता श्रधीत् वह श्रनन्त शक्ति जो किसी परि-चिछन्न कप श्रथवा श्राकार में गुप्त वा श्रश्रकट है, श्रीर शब्द बीज का वास्तविक श्रथ है, वह मीतर से श्रनन्त है, न कि उसका उत्पर्श या वाहिरी क्य । वह वाहोक्य श्रनन्त नहीं।

ሂፂ

आदि वीज के लाख पुश्त के वंशज में भी वही अनन्त सामर्थ्य तथा शक्यता है जो आदि वीज मे थी।

# પ્રર

मनुष्य के भीतर की श्रनन्तता, श्रनन्त सामर्थ्य श्रथवा शाकि स्थार श्रोर निर्विकार है। श्रनन्तता कैसे नाश हो सकती है. १ इसका नाश कभी नहीं होता।

# ХЗ

श्रज्ञान से तुम श्रपने की शरीर कहते हो, परन्तु शरीर तुम हो नहीं। तुम श्रनन्त शक्ति हो, ईश्वर हो, नित्य-स्थाई श्रोर निर्विकार स्वरूप हो। वहीं तुम हो, वसे जानो श्रोर तुम किर श्रपने को सारे संसार में श्रोर समस्त विश्व में वसा हुश्रा पाश्रोगे।

# રક

यह एक अनन्त राम ही है, जो सव शरीरों में मित-विम्वित है, अञ्चानी लोग इस संसार में कुत्ते की भांति आते हैं। कृपया इमका रूपान्तर कर दो। इस संसार में घर के, द्र्पण के और शीशमवन के स्वामी की भांति प्रवेश करो। इस संसार में dog ( कुत्ते की भांति नहीं घरन् god ( ईहवर ) की भांति आओ, और फिर आप शीश भवन के स्वामी और सारे विश्व के मालिक हो जाओगे।

#### ሄሄ

मनुष्य का असली स्वरूप ईश्वर है। यदि ईश्वर, मनुष्य का निजी आत्मा न होता तो इस संक्षार में किसी भी ऋषि अथवा पैराम्बर का आना कभी सरमव नहीं होकता।

# χĘ

सारा संसार स्वर्ग है, श्रीर ईश्वर की कभी भी धोका नहीं दिया जा सकेगा।

#### ХV

"श्रद्धं ब्रह्मः(स्मि" का न कहना पाप है।

#### ¥Ξ

वेदान्त के अनुसार स्वतः सिद्ध सत्य यह है, कि तुम पहिले ही से ईश्वर के अतिरिक्ष अन्य कुछ नहीं हो; तुमने अपने ईश्वरत्व का जनाना नहीं है, उसे केवल जानना, अनु-भव करना या महसूस करना है।

#### ΧĘ

वेदान्त श्रापंस यद्व श्रंगीकार कराना (या द्शीना) चाइता है कि (दान) देने में श्रानन्द हैं, लेने श्रथवा भोख मांगने में नहीं।

#### ६०

वेदान्त के श्रनुसार किसी व्यक्तिगत सम्पत्ति पर श्रिधि-कार जमाना, भीतरी या निजस्वकप श्रात्मा के विरुद्ध घार पातक कमें हैं।

# ६१

व्यावद्वारिक (श्रमली) वदान्त क्या है ?
धका-पेल करना और वढ़ता हुआ परिश्रम, न
कि जकड़ा हुआ आलस्य;
काम में श्रानन्द, न कि थकानेवाली वेगार;
चित्त की शान्ति न कि संश्य रूपी घुन;
संगठन न कि श्रस्त व्यस्त श्रवस्था;
उचित सुधार न कि कट्टर (श्रपरिवर्तनशाल) रीति
रिवाज;

सन्वी श्रीर पक्की भावना; न कि पुष्पित वाणी; तथ्य भरी कविता, न कि कपोल किएत गर्प; घटनाश्रों का न्याय, न कि छतक लेखकों के प्रमाण; जीता जागता अनुभव, न कि मुद्दी वाक्य लेख। उपरोक्त सब मिल कर न्यावहारिक वेदान्त होते हैं।

पुस्तकों में छुपे हुए श्रीर कीड़ों का श्राहार होने के लिए श्रत्मारियों में रखे हुए वेदान्त से काम न चलेगा, तुम्हें इसे श्राचरण में लाना होगा।

# ६३

यदि वेदान्त श्राप की सर्दी श्रधीत् तेज-दीनता (निर्वेतता) की दूर नदीं करता, यदि यह श्राप की प्रसन्न नहीं करता, यदि यह श्राप के वेश्मी की परे नहीं हटाता, तो उस की ठुकरा कर श्रता फैंक दो।

# દ્દશ

वेदान्त के श्रतुसार समस्त करुणा ( दया) निर्वेत्तता है। ६४

वेदान्त साधारण लोगों का ध्यान इस लिए आकर्षण करता है कि वह उन के धर्म-प्रन्थ की शिक्षा है; शिक्षित हिन्दू को वह इस लिए आकर्षित करता है कि सूर्य के तले (संसार भर में) दर्शन शास्त्र कहलाने योग्य कोई भी पेसा दर्शन गहीं है; कि जो वेदान्तिक अहैतवाद का समर्थन न करे, और न ऐसा कोई शास्त्र (विज्ञान) ही है कि जो वेदान्त अथवा सत्य के पक्त की सहायता तथा (उस के प्रचार की) वृद्धिन करे।

# દફ

वेदान्त-दर्शन के प्रचार का श्रत्यन्त सर्वोत्तम मार्ग इस का श्रपने श्राचरण में लाना है, श्रन्य कोई भी शाहेराह (राज्यपथ वा सुगम मार्ग) नहीं है।

# 60

जिस समय आप अपने को एक ऐसी विचित्र, अकथ-

नीय भावना वा कल्पना में ढाल देते हैं कि जो हम ( श्रौर श्राप) दोनों से उत्तम हैं। उसी समय श्राप मुके ( घास्तवमें) पाते हैं। वेदान्त श्राप को यही बतलाता है।

દ્≔

यदि आप किसी धर्ध या उद्देश्य की उपलब्धि चाहते हैं, यदि आप किसी भी पदार्थ को पाना चाहते हैं, तो उस की परछाई के पीछे मत दौड़ो। अपने ही सिर की छुओ, अपने मीतर पवेश करो। इस तथ्य का अनुभव करो, तव आप देखेंगे कि तारागण आप (के हाथों) की ही कारी-गरी हैं, आप देखेंगे कि प्रीति के सारे पदार्थ, सब मोहने और जुमाने वाली चीज़ें, केवन आप का अपना ही प्रति-विम्व अथवा परछाई (प्रति छाया) हैं।

3,3

श्रमरपुरी (सुर लेकि) श्राप के भीतर है; स्वर्ग श्रर्थात् श्रानन्द का धाम श्राप के भीतर है; श्रीर तब भी श्राप सुख को वाज़ारों में, श्रन्य पदार्थों में हूँढ़ते फिरते हैं, इस बस्तु को वाहर ढ़ंढ़ते हैं; श्रर्थात् इन्द्रियों के विषय में वाहर ढूँढ़ते हैं। कैसा श्राश्वर्य है।

00

तुम एक ही समय में मांत (हाडमांस के शरीर) के दास श्रौर विश्व के स्वामी नहीं बन सकते।

ওয়

इस युग के चाहे सारे वह वह व्याख्यानदाता ( उपदे-शक) श्राजाएं; ईसा श्रथवा ईश्वर स्वयं श्राकर उपदेश करें, परन्तु जब तक श्राप श्रपने को स्वयं उपदेश देने के लिए तत्पर नहीं हैं, तब तक दूसरों के उपदेशों से किंवित लाम नहीं होगा ।

#### હર

चेदानत श्राप को प्रचएड-प्रवृत्ति (श्रत्यन्त कार्य) द्वारा परिन्डिन्न श्रात्मा श्रर्थात् तुच्छ श्रद्दंकार से ऊपर उठाना चाहता है।

# ७३

वेदान्त चाइता है कि आप काम को काम की खातिर करें।

#### OR

कर्म का अर्थ वेदान्त में सदा असली आतमा से मल और विश्व से अभिन्तता है।

#### . ওধ

कर्म क्या है ?

वेदान्त के श्रनुसार श्रत्यन्त प्रवृत्ति वा श्रत्यन्त कर्म-विश्राम है।

समस्त सत्यकर्म विश्राम है।

# ডহ

शरीर को तो कर्मशील उद्योग (प्रयत्न) में श्रीर मन को शान्ति श्रीर प्रेम में रखने का श्रर्थ इसी जन्म में दुःख श्रीर पाप से मुक्ति है।

#### છછ

अन्तर-त्रातमा शान्त रहे और शरीर निरन्तर काम में लगा रहे। श्रर्थात् शरीर गतिशास्त्र के नियमों के आधीन इश्रा कर्म में प्रवृत रहे और अन्तर-आत्मा सदा स्थिति शास्त्रानुसार स्थिर रहे।

#### 20

श्राप का काम अन्यक्षिगत (कर्तृत्व भाव से रहित ) हो, श्राप का काम स्वार्थ पूर्ण श्रद्धकार की मलीनता से रहित हो, आप का काम सूर्य्य और तारागणों के काम के समान हो। आप का काम चन्द्रमा के काम क सदश हो। तभी आप का काम सफल हो सकता है।

ઉ છ

शरीर श्रौर मन निरन्तर काम में इस इद तक प्रवृत्त रहें कि परिश्रम विरुक्त भी जान न पहें।

=0

अपने इस तुच्छ अहंकार की त्याग हो, अपने काम के करने में इसे मुला हो, श्रोर तब आप की सफलता अवश्य बनी बनाई है; अन्यथा हो नहीं सकता। अपने काम में सफलता पाने से पहिले सफलता की आकां हा अवश्य नष्ट हो जानी साहिये।

⊏१

निर्तिष्त साम्नी के स्वरूप में सब संसाटों से स्वतंत्र ही कर कमें करो। सदा स्वतंत्र वा निर्तिष्त रही।

=3

जहां कहीं भी तुम हो, दानी की हैसियत से काम करो; भिज्जक की हैसियत से कदापि न करो। ताकि आप का काम विश्वज्यापी काम हो, और किंचितमात्र भी ज्याकि गत न हो।

드쿡

संसारी मनुष्य के लिए निरन्तर कर्म, तथा निरन्तर परिश्रम ही सब से महान् योग है। तभी संसार के लिए आप सब से महान् कार्य्य कर्ता हैं, जब श्राप अपने (स्वार्य के) लिए काम नहीं करते।

드움

सफलता प्राप्त करने के लिए, समृदिशाली होने के लिए

आप को अपने कमों द्वारा तथा अपने जीवन के दैनिक— ब्यवहार से, अपने ही शरीर और पट्टों की प्रयोगानि में भस्म कर देना और दहन कर देना पड़ेगा। आप को अवश्य उन का प्रयोग करना होगा। आप को अपना शरीर और मन खर्चना होगा, उन्हें जलती हुई अवस्था में कर देना होगा। अपने शरीर और मन को कर्म की स्ली पर चढ़ाओं; कर्म करो, कर्म करो; और तब आप के भीतर से प्रकाश प्रदीप्त होगा।

#### 二义

चेदान्त चाहता है कि आप अपनी अन्तरात्मा में निश्चल ं (स्थिर) रहें।

# ΞĜ

प्रसन्न कार्यकर्ता ! जिस समय तुम सफलता को टूँढ्ना छोड़ दोगे, उसी समय सफलता अवश्य आप को ढूँढ़ेगी।

वंह हमारी स्वार्थ-पूर्ण चंचलता है जो सारा काम विगाड देती है।

#### 도도.

यदि श्राप श्रधिकारी हैं, तो श्राप को इच्छा करने की श्रावश्यकता नहीं; श्राप के इच्छित पदार्थ श्राप के पास स्वतः लाप आपँगे, (श्रथवा) श्राप के पास श्रा जाएँगे; यदि श्राप श्रपने को योग्य बना लो, तो सहायता श्राप के पास श्रवश्य श्रोवेगी।

# 32

जिस च्या त्राप बाबसा से ऊपर उठते हो, उसी च्या ज्ञाप का इन्छित पदार्थ त्राप को हुँदने लग जाता है; श्रीर जिस च्रण त्राप प्रार्था, १ च्छुक, याचक, श्रथवा भिजुक का भाव धारण करते हो उसी च्रण श्राप परे धकेले जाते हो। श्राप वह पदार्थ नहीं पाते, श्राप श्चित्रत पदार्थ नहीं पा सकते।

03

श्रपने भीतर के स्वगं की श्रनुभव करो, तब एक दम सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं, सारे दुःख श्रोर व्यथा का श्रन्त हो जाता है।

٤٤

शब्दों की श्रोपेचा कमे श्रीधिक पुकार पुकार कर उपदेश देते हैं।

६२

श्राप का कर्म कमें की खातिर होना चाहिये।

६३

श्रपनी इच्छाश्रों का त्याग कर हो, उन से ऊपर उहों, तब आप द्विगुण शान्ति, तत्काल विश्वान्ति और अन्त में इच्छित फल पाएंगे। स्मरण रखों कि आप की कामनाएं तभी सिद्ध होंगी अब आप उन से ऊपर उठकर प्रम सत्य में पहुँचोंगे। जब आप जान कर या अनजाने अपने आपको ईश्वरत्व में मिटा देते हो, तभी और केवल तभी आप की कामनाओं के पूर्ण होने का काल सिद्ध होता है।

ĘŖ

श्राप का कम सफल होने के लिए, श्राप को उस के परिणाम पर ध्यान नहीं देना चाहिये, श्राप को उस के नतीं अथवा फल की परवा नहीं करना चाहिये साधन श्रौर परिणाम को लाकर मिला दो, वहीं काम श्राप का उद्देश्य या तस्य हो जाए।

#### ¥3

नहीं, परिणाम और नतीजा मेरे लिए कुछ नहीं है, सफलता अथवा असफलता मेरे लिए कुछ नहीं है, मुंक काम ज़रूर करना चाहिये, क्योंकि मुक्ते काम प्यारा लगता है, मुक्ते काम काम के लिए ही करना चाहिये। काम करना मेरा उद्देश्य वा लच्य है; कर्म में प्रवृत्त रहना ही मेरा जीवन है। मेरा स्वरूप, मेरा असली आत्मा स्वयं शिक्त है। में अवश्य काम करंगा।

#### 33

नतीं की वावत शोक मत करो, लोगों से किंचित श्राशा न रखों; श्रपने प्रन्थों पर श्रमुक्त समालोचना अथवा मतिकूल नुक्ताचीनी ( श्रिद्रान्वेषण ) के विषय श्रपने को व्याकुल मत करो।

#### 23

सदा स्वतन्त्र कार्य-कर्ता और दाता बनो; अपने वित्त को कभी भी याचक तथा आकांची की दशा में न डाले। अपना स्थक्तिगत अधिकार करने के स्वभाव से पल्ला छुट्।ओ।

#### 85

जब शाप इच्छा को छोड़ देते हैं, केवल तभी यह सफल होती है। जब तक आप अपनी अभिलापा को तनी रखेंगे, इध्वा इच्छा करते रहेंगे और आकांचा तथा अभिलापा जारी रखेंगे, तब तक दूसरे पच के दिल तक यह (इच्छा) न पहुँचेगा। जब आप इस को छोड़ देते हैं, केवल उसी समय यह (तत् सम्बन्धी) प्रतिपची के हदय को भेदती (बेधती) है।

भाग्य का दूसरा नाम संकल्प है।

#### 800

संसार श्रोर श्राप का श्रहोस पड़ोस ठीक उनी प्रकारके होते हैं जैसा उन के विषय में श्राप का ख्याल वा संकल्प होता है।

# १०१

जैसा श्राप विचार करते हैं वैसे ही श्राप हो जाते हैं; श्रपने को बाप पापी कहो, तो श्रवश्य ही श्राप पापी होजाते हैं, श्रपने को श्राप मूर्ख कहो, तो श्रवश्य ही श्राप मूर्ख होजाएंगे; श्रपने को निर्वत (श्रिक्ष होने) कहो, तो इस संसार में कोई ऐसी शिक्ष नहीं है जो श्रापको बन्नवान बना सके। श्रपने सर्व-शक्तित्व को श्रमुमव करो तो श्राप सर्व शक्तिपान होते हैं।

# १०२

किसी व्यक्ति की भावना को बदल दो, तो उसका सोचने का सारा तरीक़ा उलट पुलट हो जाएगा।

### 803

जिस प्रकार गरुड़ उड़कर उस वायु मएडल के वाहर नहीं जा सकता कि जिसमें वह उड़ रहा है। इसी प्रकार विचार अपनी सीमा के मएडल से श्रागे नहीं वह सकता।

#### १०४

विचार श्रौर भाषा एक ही हैं। विना भाषा के श्राप विचार नहीं कर सकते। छुटे बालक को भाषा का ज्ञान नहीं होता, श्रौर (इसी कारण) उसका कोई विचार भी नहीं होता।

# १०४

जो केहि ख्यालों में निवास रखता है, वह अध्यास और

व्याधिके संसार (चक्र) में निवास करता है। श्रीर चाहे चह वुद्धिमान श्रीर पण्डित ही जान पढ़े, परन्तु उसकी चुद्धिमानता श्रीर पाण्डित्य उसी लकड़ी के दुकड़े के समान . खांखली हैं कि जिसको दीमक ने खा डाला हो।

# 309

सच्ची विद्या (शिला) उसी समय आरंभ होती है, जब कि मनुष्य समस्त वाहरी सहारों (सहायता) की छोड़कर अपनी अन्तर्गत अनन्तता की ओर ध्यान फरता है, और मूल कान का मानों एक स्वाभाविक छोत अथवा महान् नवीन विचारों का छोत हो जाता है।

#### 800

श्रपनी विद्वता द्शीनेके लिए बड़ २ श्रीर लम्बे २ वाक्य वा श्लोक को उद्भुत करने की योग्यता श्रीर वाक्यों तथा प्राचीन धर्म-ग्रन्थों के भाव तोड़ने मोड़ने के लिए व्यर्थ वाल की खाल निकालने की शक्ति, तथा ऐसे विपयों का श्रध्ययन कि जिनका हमें श्रपने जीवन में कभी व्यवहार नहीं करना है, यह विद्या (शिद्धा ) नहीं है।

#### १०८

सच्ची शिचा (विद्या) का पूर्ण उद्देश्य लोगों से ठीक सत्ते कराना ही नहीं विश्वक ठीक वातों से श्रानन्द दिलाना है, केवल परिश्रमी वनाना नहीं विश्वक परिश्रम से प्रेम कराना है।

# 308

यदि विद्या मुक्ते स्वतन्त्रता तथा मोत्त की प्राप्ति नहीं करा देती, तो इस को धिक्कार है, इसे दूर कर दो, मुक्ते इस की आवश्यकता नहीं। यदि विद्या मुक्ते वन्धन में रखती है, तो मुक्ते ऐसी विद्या से कोई प्रयोजन नहीं।

किसी विचार को दत्तता से (चतुराई से) व्यवहार में ते श्राना श्रौर वात है, किन्तु उस के श्रसली भाव की पा लेना विस्कुल ही दूसरी वात है।

# १११

मनुष्य श्रोर पशु में प्रधान भेद यह है कि जहां कुत्ते के वच्चे श्रर्थात् पिरुले में उस के उत्कर्ष के लिए वंश-परम्परा के नियमानुसार लगभग सब कुछ मौजूद है, वहां शिशु (मानवी बच्चा) श्रपने पैत्रिक गुर्गों का विकास श्रोर उत्कर्ष शिक्षा श्रोर संयोजना (श्रनुकूलता) द्वारा ऐसा कर सकता है, श्रथवा कर लेगा कि जिस से सारे संसार को वह श्रपने श्रधिकार में ला संकं!

# ११२

भाव जितने वुद्धि वा विवेक के श्रधीन होते हैं, उतना ही मनुष्य पशुश्रों से श्रेष्ट माना जाता हैं।

# ११३

शिशु की चेएा का कोई प्रयोजन नहीं होता, तो भी शिशु की गणना पृथ्वी के सब से श्रधिक प्रवृत लोगों में से हैं।

# ११४

जीवन क्या है ? बाधाओं की एक माला। हाँ जो लोग जीवन के ऊपरी माग में ही निवास करते हैं, उन के लिए तो यह (जीवन) ऐसा (वाधाओं की माला) ही है; परन्तु जो जोग (प्रेम रूप) जीवन ब्यतीत करते हैं, उन के खिए ऐसा नहीं है।

# ११५

इन्द्रियों का अस्तित्व किस से इत्रा? तत्वों से। तत्वों

की आप को जानकारी किस प्रकार होती है? इन्द्रियों द्वारा। क्या यह दलील चक्ररूप में (कोल्ह् के बैल के चलने के समान ) नहीं है? यह दलील जागृत (चेतन) श्रवस्था में संसार के माथिक स्वभाव को स्थापित करती है।

# 188

जब तक प्रश्नकर्ता और प्रश्नके विषय वन रहेंगे,तब तक माया के कारागार की दीवोंगे भी बनी रहेंगी और नाम क्यों से ऊपर उठना असंभव रहेगा।

# ११७

ं जागृत श्रवस्था के श्रनुभव पर ही यूरोप श्रोर श्रमेरिका के दर्शन-शास्त्र श्रवलिम्बत हैं; श्रोर सुपुष्ति तथा स्वप्न श्रवस्था के श्रनुभव का ख्याल इन में बहुत थोड़ा श्रथवा किंचित भी नहीं है। इस कारण हिन्दू का कहना है कि श्रधूरे श्राधार (जान कारा) से जब श्राप श्रारंभ करते हैं, तो इस विश्व की समस्या का हल श्राप का किस प्रकार ठीक हो सकता है ?

# ११८

इस संसार के सारे पदार्थ उन सरोवरों के समान हैं;
कि जो एक संमोहित मनुष्यं सुखे फर्श पर रचलेता है।
और ऐसी दशा में उन पदार्थों का ज्ञान भी कि जिस पर
इन के अध्यापक और आचार्य (डाक्टर) लोग घमंड
करते हैं और अपने बड़पन की शेसी मारते हैं संमोहिनी
विद्या (mypnoism) से अधिक कुछ भी नहीं है।

# 388

ऐसे काम जो श्राप को बहुत प्रिय (हृद्य के निकटतर) हैं. जो श्राप के दिल श्रीर धन्धे से सम्बन्ध रखते हैं, उन को करना अधिक उचित होगा। और परलोक अर्थात् स्वप्न का संसार अपनी फ़िक्र आप कर लेगा।

१२०

स्रांसारिक आनन्द (भोग) की भूमि में वेष हुए वीज से आध्यात्मिक उन्नीत का पैदा नहीं उगता।

१२१

श्राध्यातिमक शिक्तयों में तथा जिन लोगों से श्राप का समागम हो, उन की श्रनन्त सामर्थ्य में विश्वास रखें। (लोगों के विषय में) निर्णय कर लेना त्याग दें। कभी भी (किसी के विषय में) श्रपना विशेष मत स्थिर मत करें।; किसी को श्रपराधी मत ठहराश्रो।

१२२

जिस प्रकार राज सिंहासन पर राजा की अपनी उप-स्थिति ही द्वार भर में व्यवस्था स्थापित कर देती है; इसी प्रकार मनुष्य का अपने ईश्वरत्व में तथा निजी महिमा में स्थित होना ही सोरे वंश में व्यवस्था तथा स्फूर्ति स्थापित कर देता है।

१२३

विमटा प्रायः और सब जीजों को पकड़ सकता है, परन्तु वह भीछे लोट कर उन्हीं उँगलियों को जो इसको पकड़ हुए हैं किस प्रकार पकड़ सकता है? इसी प्रकार मन अथवा बुद्धि से इस महान् अहेय को, जो स्वयं उसी का आदि मूल है, जानने की किसी प्रकार भी बाशा नहीं की जा सकती।

१२४

वेदों का ज्ञान-काएड ही असली वेद है और इसी का

हिन्दुश्रों के पर-दर्शन के लेखकों, जैन श्रोर वुद्धःधर्म के लेखकों ने श्रुति के रूप में इवाला दिया है।

# १२४

जिस समय हमें हमारी शारीरिक निर्वेलता श्रपने की महस्स कराती हैं, उसी साण हम स्वगं से पतित होजाते हैं! जिस नाण हम मेद-भाव के वृद्दा का फल चख लेते हैं. उसी दाण हम को स्वगं से भगा दिया जाता है; परन्तु हम श्रपने मांस (शरीर) को स्ली पर चढ़। कर उस खोप हुए स्वर्ग को फिर से प्राप्त कर सकते हैं।

# १२६

इस लिए त्याग के भाव को श्रहण करो और जो कुछ श्राप की प्राप्त हो उस की पलट कर दूसरों की दे डालो। स्वार्थ-पूर्ण शोपण (absorption) मत करो श्रीर इस से (श्रद्ध) श्रवश्य हो #जाएंगे।

#प्रकाश-विद्यान में जो प्रकाश वस्तु श्रों पर पड़ता है, वह सात रंगो का हो ना है। प्रकाश के जिस २ रंग को जो वस्तु खा जाती (जज्ब कर लेती) है वह रंग उस वस्तु का नहीं होता विद्य कर लेती) है वह रंग उस वस्तु का नहीं होता विद्य जिस रंग को वह वस्तु वापिस सूर्य की श्रोर लौटाती है, उसी रंग की वह नज़र श्राती है। श्रात्त सूर्य के प्रकाश के जिस रंग को वस्तु स्वयं श्रपने भीतर प्रवेश न करके उलटा सूर्य की श्रोर वापिस लौटा देती हैं, उसी रंग की वह वस्तु दिखाई देने लगपड़ती है। श्रीर जो वस्तु सूर्य के प्रकाश के सारे रंगों को खा जाती है, वह काली हो जाती है श्रीर जो किसी भी रंग को खाती नहीं विद्य प्रकाश के सारे के सारे रंगों को सूर्य की श्रीर वापिस लौटा देती हैं, वह वस्तु श्रुद्ध, सफेद हो जाती

है। इस लिये स्वार्थ-पूर्ण ग्रहण का निषेध करके रवेत होने का उक्त नियम इस वाक्य में राम ने बतलाया है।

याद श्राप कर्म के विधान को यह कह कर समकार्वे कि यह ईश्वर की इच्छा है, कि यह उसका काम है; तो यह के कि (ठीक) उत्तर नहीं; यह तो स्पष्ट रूप से प्रश्न से कतराना है; श्रीर प्रश्न से कतराना हुद्धिमता (तत्व-विवारात्मक) नहीं है, श्रशीत् श्रपनी श्रद्धानतां का प्रगट कर देना है।

# १२८

पेसे सव कमों और कियाओं की कि जिनको यदि आपस्वयं करते तो हानिकारक अधवा पाप कप होते, आप घोर
तम पाप समभ लीजिए; संसार के एसे कमों से आप घुणा
कीजिए और विमुख हुजिए, परन्तु ऐसे कामों अधवा कियाओं
के करनेवालों से न घुणा कीजिए और न नक़रत । उनकी
पालत समभने का आपको कोई अधिकार नहीं है

# १२६

कांटे विना कोई गुलाव नहीं होता, इसी प्रकार इस संसार में भी श्रमिश्रित ( खालिस ) भलाई श्रलभ्य है। जी पूर्ण रूप से शुद्ध ( श्रच्छा ) है, वह केवल परमारमा है।

स्कापिनहावर (Schopenhauer) का कहना है 'कि आनन्द की अपने भीतर पाना कठिन हैं," परन्तु उसकी अन्यत्र पाना तो असंभव है।

#### १३१

स्वर्ण श्रौर लोहा तो स्वर्ण श्रौर लोहा खरीदने के लिए ही

उपयुक्त हैं; म्रानन्द भौतिक पदार्थों की श्रेणी में से नहीं है, यह मोल नहीं लिया जा सकता।

# १३२

जिनका यह मत है कि उनका श्रानन्द विशेष स्थितियाँ पर श्रवलम्बित है; वे देखेंगे कि सुख की घड़ी सदा उनसे परे हटती जाती है श्रीर सुग तृष्णा ( छुतावे ) के समान निरन्तर भागती चली जाती है।

# १३३ .

जैसे को तैसा श्राकर मिलता है; श्राप यहीं ( इसी संसार में ) ईश्वर के श्रानन्द को श्रपने भीतर श्रमुमव करो, सफलता का श्रानन्द श्रापकी श्रोर खिंचता हुआ चला श्रावेगा।

# १३४

वही श्रत्यन्त सुखी है श्रीर घन्य है, कि जिसका जीवन निरन्तर स्वार्थ त्याग (की श्रृंखला ) है।

# १३४

ंवह मनुष्य सुखी है जो कि जीवन के श्रव्यक्षिगत (निःस्वार्थ पूर्ण) श्वासको,जो गुलाव की क्यारियों श्रौर शाह बलूत के कुंजों में प्रेरणा उत्पन्न करता है, पुरुपों श्रौर स्थियों के समूहों में देख कर सारे जगत को स्वर्गीय उपवन बनालेता है।

# १३६

यदि आप धपनी शक्ति को क्रायम रखना चाहते हैं, यदि आप अपने स्वास्थ्य को स्थिर रखना चाहते हैं, और आपकी इच्छा है कि नाड़ी-संस्थाकपी घोड़ा जीवन के वेशक को सुगमता पूर्वक उठा सके, तो आपको आईकार युक्त विवारों के वेशक करना पड़ेगा।

#### श्चेष

आप अपने प्रति सच्चे धने रहें, और संसार में अन्य किसी बात की ओर ध्यान न दें।

## १३८

संसार में न्यथा का प्रधान कारण यह है कि "हम लोग अपने भीतर नहीं देखते, स्वयं अपना मत स्थिर नहीं करते, अनेक वातों में आवश्यकता से अधिक विश्वास कर लेते हैं, अपने विचार करने को हम वाहरी शक्तियों पर आसरा रखते हैं।"

### ३६१

ं मित्रों अथवा राष्ट्रजों द्वारा किया हुआ छिद्रान्वेषण आप को अपनी सच्ची आत्मा, (अर्थात्) ईश्वर में जगाने के लिए गत के भयानक स्वप्न के समान है।

#### १४०

श्ररे! स्वर्ग श्रापके भीतर है; इन्द्रियों के विषयों में श्रानन्द मत हुँदे़ा; श्रनुभव करों कि श्रानन्द श्राप ही के भीतर है।

#### १४१

संपूर्ण स्वर्ग आप के भीतर है; संपूर्ण सुख का मूल आप के भीतर है। ऐसा होते हुए अन्य जगह सुख को दूँढ़ना कितना अनुचित वा अन्याय पूर्वक है।

## • १५२

मनुष्य श्रपने भाग्य का विधाता श्राप है।

#### १४३

जब समस्त संसार आप ही की रचना, आप ही का संकटप मात्र हैं, तो श्राप श्रपने को ठुच्छ और हीन पापी क्यों समस्ते हैं १ श्राप श्रपने को भय रहित स्वावसम्बा

## परमात्मा का रूप क्यों नहीं समभते ?

## १४४

राम कहता है कि सर्व रूप परमात्मा के साथ पक ताल होने का परिणाम स्वरूप सफलता लाभ होती है। सफलता सदा आप के भीतर की भलाई का परिणाम होती है, सफलता ईश्वर में आप के तन्मय तथा लीन होजाने का परिणाम होती है। सदा यही हुआ करता है।

#### १४४

स्वतन्त्र मनुष्य वही है जिसका भीतरी प्रकाश उस के चारों श्रोर सुन्दरता का दीप्त मएडल फैला देता है, श्रोर जिस के केवल स्वर्गीय प्रेम ही प्रेम फूटता रहता वा अलकता रहता है।

## १४६

जो मनुष्य मुक्त है, सारी प्रकृति (कुद्रत) उस की बन्दना करती है, सारा विश्व उसके सामने सिर अकाता है। मैं वह (मुक्त) हूं, आप मुक्त हैं। चोहे आज यह माना जाय या नहीं, पर वह एक निष्ठुर सत्य है, और सब लोगीं को शीझ या देर में इस की अनुभव करना पहेगा।

#### १४७

श्रपने से श्रितिरिक्त श्रौर किसी के प्रति श्राप का उत्तर दायित्व नहीं। यदि श्राप प्रसन्नता श्रौर शान्ति का यह सब से पवित्र नियम भँग करते हैं तो श्राप श्रपने प्रति घोर श्रपराधी हैं।

## १ध८

श्रोम मन्त्र का पहिला श्रज्ञर श्र (A) उस निष्हुर तत्व, श्रपने श्रात्मा को प्रतिपादन करता है, कि जो जागृत श्रवस्था के भ्रमात्मक भौतिक संसार को प्रकाशता श्रौर उस के पीछे (श्रिधिष्ठान रूप से) स्थित है । उ ( u ) श्रवर मानस संसार को प्रतिपादन करता है और श्रन्तिम श्रवर म् ( m ) उस परमात्मा ( परब्रह्म ) को प्रतिपादन करता है, कि जो श्रन्थावस्था के पीछे ( श्रिधिष्ठान रूप से ) स्थित हैं श्रौर जो वहां (सुपुवित काल में ) श्रपने को श्रहात रूप से प्रकाशता है।

#### १४६

यदि विज्ञान-शास्त्र एवित्र ऋौं कार श्रत्तर के प्रमाव (सामर्थ्य) सम्बन्धी सच्चाई का विरोध करे, तो उस को धिक्कार है।

#### १४०

वहीं छुली हैं कि जो श्रोंकार में रहता सहता, चलता फिरता श्रोर भाना श्रास्तित्व रखता है। अपने भीतर के हस कीए की श्राप्त करने के लिए श्रथवा स्वर्ध के साम्राज्य का फाटक खुनवाने के लिए इस तानी का प्रयोग करना होता है।

إِإِ مُوْ إِ مُوْ إِ مُوْ

# (४) प्रेम और भक्ति।

₹

प्रेम को अर्थ व्यवहार में अपने पड़ोसियां के साथ श्रौर जिन लोगों को श्राप मिलते हैं उन के साथ श्रपनी पकता श्रौर श्रमेदता का श्रतुभव करना है।

₹

प्रेम शिल्प ( व्यवसाय भी है श्रौर शास्त्र भी है। वैज्ञानिक श्राविष्कार ( Scientific discoveries ) तो महान् सूर्य्य श्रर्थात् प्रेमाग्नि श्रथना एकत्र श्रनुभव की केवल चिंगारियाँ श्रौर स्फुर्लिंग ( चमचमाहर ) है।

₹

पक मात्र शास्त्र-श्रनुकृत धर्म (श्रर्थात् नियम) है प्रेम। प्रेम में निवास करना ही अपने प्रति सच्चा रहना है।

3

सच्चा प्रेम सूर्य के समान श्रातमा (मन) को विकसित (विस्तीर्ण) कर देता है। मोह मन को पाले के समान सकुड़ा देता श्रीर संकुचित कर देता है।

X

ं प्रेम को मोह से मत मिलाश्रो (अर्थात प्रेम को निक्का से मोह मत समको )।

Ę

मिक्क (प्रेम) कोई चिल्लाने वा मांगने की श्रमावा-तमक दशा नहीं है। यह तो वराबरी फटकती मधुरता श्रौर विक्य सापरवाही का श्रकथ्य भाव है। जो कुछ हम देखते हैं उस में सर्घ रूप को देखना भक्ति (प्रेम) है। जहां कहीं हिए पढ़े उसी में अपने श्रात्मा को देखना भक्ति (प्रेम) है। यह श्रतुभव करना भक्ति है कि सर्व रूप सुन्दरता है श्रोर वह मैं है। तत्वमिस श्रर्थात् वही तु है।

ও

विषय-च।सना विद्दीन प्रेम तो श्राध्यात्मिक प्रकाश है ।

प्रेम अथवा अभेदता का मत जब दो व्यक्तियों में आचरित दोता है। ता भेद के भ्रम को मिटा देता है। ध

जीवन प्रतिवादिता (Struggle for existence) में कौन सी वस्तु विजय होती है ? प्रेम!

ξc

प्रेम का अर्थ सुन्दरता का प्रत्यक्तीकरण (perception) है।

११ .

केवल प्रेम ही एक मात्र दैवी-विधान है। श्रौर सब विधान सुज्यवस्थित (संगठित) लुट मार है। केवल प्रेम की ही नियम (विधान) मंग करने का अधिकार है।

१२

प्रेम को इस हद तक गलत समक्ता गया है कि शब्द प्रेम का बच्चारण मात्र ही प्यारेलोगों को दिव्य ज्योति की जगहः कामुकता तथा मूर्खता के भाव की सूचना दे देता है।

१३

प्रेम अन्तः प्रेरणा करता है, मस्तक (बुद्धि) उस की न्याख्या करता है। जिस प्रकार वस्त्रों से पहिले शरीर होता है, उसी प्रकार विचारने से पहिले हमेशा भाव वा भावना होती है।

१४

समस्त इच्छा पेम है श्रीर प्रेम ईश्वर है; श्रीर वह ईश्वर तुम हो।

8 2

जहां प्रेम है.वहां न छोटाई है न वड़ाई,न उँचाई न नीचाई। १६

जिस समय श्राप प्रेम में एकीभू होते हैं, तब स्रोर चमत्कार सम्भव हो जाते हैं।

80

जिस मनुष्य ने कभी प्रेम नहीं किया, वह समुष्य ) कदापि ईश्वरानुभव नहीं कर सकता। यह एक तथ्य है।

٤z

भय केवल संकुचित प्रेम है, श्रन्यथा भय पर प्रेम किस प्रकार विजयी हो सकता है ?

38

दिखलावे का प्रेम, भूठे भाव श्रीर बनावरी करूपना ईश्वर के प्रीत श्रपमान हैं।

२०

जिस समय श्राप विरह और भेद के दल दल में फँस जाते हैं, तभी श्राप सुखं से रहित श्रोर व्यथा व्याधि से पीडित होते हैं। जिस समय श्राप श्रपने को समस्त श्रीर स्विक्प श्रमुभव करते हैं, तभी श्राप पूर्ण श्रीर सर्वक्प होते हैं।

२१

व्यथा या व्यधि क्या है? प्रेम के अभाव के कारण संकोच

वा संकीर्ण वृत्ति, परछाँई के हिलंग पर फड फडाना, श्रीर भय के स्वप्त देख कर चिल्लाना है।

## २२

जब स्पए कोई घात विगड़ रही हो, तो उस समय अपने को प्रेम के विधान से ठीक करने के स्थान पर अड़ेस पड़ेस के समाव के समाव है जैसा कि टेलीफ़ान के अहए सिरे पर से वोलने वाले किसी मित्र से अग्रुभ समावार के सुनने पर टेलीफ़ोन के सुनने वाले भाग को तोड़ डालना।

#### 23

यह सत्य है कि वकवादियों, वाह्य श्राकृतियों वा क्रिपों में विश्वास करने वालों, श्रीर लज्जा जनक प्रतिष्ठा के निलेज्ज वासों की संगत के समान श्रीर कोई विपेला पदार्थ नहीं है। परन्तु जेहीं पर प्रेम-प्रभू का डेरा लगता है, वहां पर कोई भी गुस्ताख ( श्रिशष्ट ) श्रावारा चक्कर नहीं लगा सकता।

#### રક

श्रो मनुष्य ! तुम ही श्रपनी दृष्टि से सव वस्तुश्रों को चित्ताकर्पक वनाते हो । उन श्रांखों से जब तुम बन की श्रोर देखते हो, तो तुम ही स्वयं श्रपना तेज पदार्थ पर डाल देते हो, श्रोर फिर तुमही उस के प्रेम में श्रासक्क होते हो।

#### ₹₹

काल तो प्रेम के स्वामाविक बोध के साथ २ रहने के लिये विवश है।

## २६

पहिले दिल जीतो, फिर बुद्धि ( विवेक ) से प्रार्थना करो। जहां बुद्धि निराश होती है, वहां प्रेम को फिर भी श्राशा हो सकती है। ऐसी कहानी है कि यात्री के शरीर पर से श्रान्धी कोट न उतरवा सकी, परन्तु गर्मी ने उतरवा दिया।

২ড

वह मनुष्य कितना ही धन्य है (अर्थात् भाग्यवान् है) कि जिस का माल (सम्पात्त) चुरा लिया गया हो, श्रौर तिगुंख धन्यवान् वह मनुष्य है कि जिसकी स्त्री भाग जाये, यदि ऐसा होने से उसका प्रेम स्वरूप के साथ सीधा संयोग हो जाय।

35

यह मेरे प्राण, हे प्रभू ! स्वीकृत की किये, श्रीर निज श्रिपित होने दी जिये। (इस कविता में शब्द "प्रभू" से तात्पर्य आकाश में बैठा हुआ, वादलों में सदी साने वाला गुप्त हब्बां नहीं है; प्रभू का श्रर्थ है सर्व स्वरूप, तुम्हारा सहवर्ती जन)

₹ 8

प्रेम, में इस समस्त परिवर्त्तनशील संसार का श्रादि श्रीर अन्त हूँ। पे मनुष्य! इस से परे श्रन्य कुछ भी नहीं क्योंकि जिस प्रकार माला के दोन (मणुके) धाने में पुरोये होते हैं, उसी प्रकार केवल एक (प्रेम स्वक्रप) में यह सारा विश्व वंधा हुश्रा है।

š. š. !! š. !!!

# (५) त्याग वा संन्यास ।

Ş

विना कामना के कम सर्वोत्तमस्याग श्रथवा ईश्वराधना का पर्याय वाचक है।

ર

जिस प्रकार मधु में फंस जाने पर मक्खी श्रपनी टांगों को मधु से धीरे धीरे परन्तु दृढ़तापूर्वक साफ़ कर जेती है, इसी प्रकार ज्यक्तियों और क्यों से श्रासिक का प्रत्येक क्या हमें दूर करना श्रावाश्यक है।

₹

सम्बन्धें। की: एक एक करके काटना पड़ेगा, बन्धनों को यहां तक तोड़ना पड़ेगा कि मृत्यु के रूप में अन्तिम श्रनुत्रह सम्पूर्ण श्रीनिच्छित त्याग में सफली-भूत हो।

8

दैवी-विधान का चक्र निदंयतापूर्वक घूमता रहता है। जो इस विधान के अनुकूल चलता है वह इस पर सवारी करता है; परन्तु जो अपनी इच्छा को ईश्वर- (दैवी-) रच्छा (दैवी-विधान) के प्रतिकृल खड़ा करता है, वह अवश्य ही कुचला जायगा और उसको प्रोमिधियंस के समान भारी पीड़ा भोगनी पड़ती हैं।

У

इस त्याग को हिन्दू ज्ञान कहते हैं; अर्थात् त्याग श्रोर ज्ञान एक ही श्रोर वही वस्तु हैं।

દ્દ

जो ज्ञान त्याग का पर्यायवाची है वह सत्य का

श्चान है, वास्तविक श्रात्मा का ज्ञान है, जो तुम वास्तव में हो उस का ज्ञान है। यह ज्ञान त्याग है, इस ज्ञान को प्राप्त कर लो तो श्राप त्यागी मनुष्य हो।

৩

श्राप के स्थान, पदवी श्रौर शारीरिक परिश्रम से त्याग का कोई सम्बन्ध नहीं; उन से इस का कोई सम्बन्ध नहीं।

2

त्याग केवल श्राप को सर्वोत्तम स्थिति में रखता है; श्राप को उत्कर्ष दशा वा श्रेष्ठ पद में स्थित रखता है।

त्याग केवल आप के बल को बढ़ा देता है; आप की शक्तियों का गुणा कर देता है; आप के प्राक्रम को दढ़ (मज़वूत) कर देता है, और आप को ईश्वर बना देता है। यह आप की चिन्ता और भय को हर लेता है। और आप निर्भय तथा प्रसन्न चित्त है। जाते हैं।

₹0

काम केवल तभी हो पाता है, जब हम एस परिच्छिन स्वार्थी श्रहंकार से परता छुड़ा लेते हैं। जिस त्तग् श्राप इस स्वार्थी श्रहंकार को प्रतिपादित करते हैं; उसी त्रग् काम विगड़ जाता है। सर्वोत्तम काम वह काम है जो श्रकतृंत्व भाव से किया जाता है। त्याग का श्रथ इस पारेच्छिन, व्यक्तिगत, स्वार्थी श्रहंकार श्रथीत् निजात्मा की इस भूठी भावना से परला छुड़ाना है।

११

त्याग का अर्थ फ़क़ीरी नहीं हैं। 🍃

त्याग का श्रथं प्रत्येक पदार्थ की पवित्र यनाना है। १३

बच्चे की त्याग देने का श्रर्थ बच्चे से सब सम्बन्धों का तोड़ लेना नहीं है, बरन् बच्चे की तथा पौत्र की ईश्वर समभ लेना है।

#### 85

प्रत्येक में श्रौर सर्व में ईश्वरत्व का भान फरना ही वेदान्त के श्रनुसार त्याग है।

## १४

स्वार्थ-पूर्ण श्रौर व्यक्तिगत सम्वन्धों को त्याग दी, प्रत्येक में श्रौर सर्व में ईश्वरत्व को देखो; प्रत्येक में श्रौर सर्व में ईश्वर के दर्शन करो।

### १६

व्यावहारिक त्याग का अर्थ अपनी मानसिक हिए के सामने सृष्टि का गोलाकार (खोखलापन) और अपनी वास्तविक आत्मा का स्वक्रप (ठोसपन) हर समय रख कर चिन्ता, भय, फिक, शीव्रता और अन्य मानसिक व्या-धियों का त्याग देना और फैंक देना है।

#### १७

श्राप को करने के लिए कोई कर्तन्य नहीं; श्राप किसी के प्रति उत्तर-दायी नहीं, श्राप को खुकाने के ऋण नहीं, श्राप की खिकाने के ऋण नहीं, श्राप किसी के प्रति बन्धे हुए नहीं। श्राप श्रपनी न्यक्ति को सारे समाज और सार राष्ट्रों तथा प्रत्येक यस्तु के विरुद्ध प्रतिपादन करें। यही वेदान्ती त्याग है।

#### १⊏

प्रत्येक वस्तु आप ही हैं; भूत और प्रेत; देव तथा

देव दूत, पापी तथा ऋषि सब आप ही हैं। इस वात की जान लीजिय, इस की महस्र्स कीजिय, इस की अनुभव कीजिय, और आप मुक्क हैं। यही त्याग का मार्ग है।

## 38

त्याग (क्या है ? )--श्रहंकार-युक्त जीवन का त्याग देना। श्रवश्य श्रौर निस्सन्देह श्रमर जीवन तो व्यक्तिगत श्रौर संकुचित (परिच्छित्र ) जीवन के खो डालने में है ।

२०

केवल त्याग ही श्रमरत्व प्राप्त कराता है।

### २१

वेदान्ती त्याग थह है कि आए को सदा त्याग की चट्टान पर ही रहना पहेगा, और अपनी स्थिति उत्कर्ष दशा वा श्रेप्ट पद में दहता-पूर्वक जमा कर, और जो काम सामने आपे, उसके प्रति अपने को पूर्णतः अर्पण करके आप थकेंगे नहीं, कोई भी। मुश्किल से मुश्किल) हो कर्तव्य आप को एक समान हो जाएगा।

#### २२

त्याग का आरंभ सव से निकट और सब से प्रिय वस्तुओं से होना चाहिये, मुक्ते जिसका त्याग करना आव-श्यक है, वह मिथ्या आहंकार है; अर्थात् "में यह कर रहा हूं", "में कर्ता हूँ और में भोक्ता हूं" यह विचार जे। मुक्त में, इस मिथ्या व्यक्तित्व को उत्पन्न करता है, इसका त्याग करना है।

## **२३**

जंगलों में चले जाना उद्देश्य प्राप्ति का केवल एक साधन मात्र है, यह विश्व विद्यालय में जाने के समान है।

#### રક

वेदान्तयोग को अनुभव करने के लिए धर्नों में जाने और असाधारण अभ्यास करने की कोई मावश्यकता नहीं हैं; जिस समय आप कमें में निमन्न और प्रवृत्ति में लीन होते हैं, इस समय आप स्वयं शिवके पिता हैं।

#### २४

त्याग आप की हिमालय के घने जंगलों में जाने को नहीं कहता; त्याग आप की सारे कपके उतार डालने को नहीं कहता, त्याग आप की नंगे पांच और नंगे सिर घूमने की नहीं कहता।

## २६

त्याग को उदासीन निस्सहायता तथा तिति जुक निर्वेतता के साथ एक न करना चाहिये; ईश्वर के पवित्र मन्दिर त्रर्थात् अपने शरीर को विना रोक टोक के मांसाहारी मेड़ियों को खिला डालना कोई त्याग नहीं है।

#### २७

श्रपने श्राप के। सत्य से पृथक श्रौर भिन्न समभते रहना श्रौर फिर धर्म के नाम पर त्याग श्रारंभ करना इसका श्रर्थ जो चीज़ श्रपनी नहीं उस ( पराई वस्तु) पर श्रोधकार जमा लेना है, यह छल वा गवन है।

#### २८

प्रेम के द्वारा त्याग से रिहत सभ्य मनुष्य केवल अधिक अनुभवी और अधिक बुद्धिमान वनमानुष (वन मानु) हैं।

## 35

त्याग के अतिरिक्ष और कहीं भी वास्तविक म्नानन्द

नहीं है; त्याग के बिना न ईश्वर-प्रेरणा हो सकती है, न प्रार्थना।

३०

ईश्वरत्व श्रोर त्याग पर्यायवाची शब्द है। शिक्ता (श्रजुशीलन–Culture) तथा सदाचार ये उसके वाह्यरूप हैं।

ऋढंकार-पूर्ण जीवन का छोड़ देना श्चर्थात् त्याग ही सुन्दरता है।

32

श्रो धार्मिक विवाद तथा दार्शनिक तर्क वितर्क दूर हो जाश्रो । मैं यह जानता हूं कि सुन्दरता प्रेम है, श्रोर प्रेम सुन्दरता है । श्रोर दोनों ही त्याग हैं ।

३३

 हृद्य की शुद्धता का श्रर्थ श्रपने की सांसारिक पदार्थों की श्रासिक से श्रलग स्वतंत्र रखना है। त्याग (का श्रर्थ) इससे कम नहीं है।

اا مَّة اا مَّة اا

## (६) ध्यान वा समाधि।

٤

ध्यान वा समाधि कामनाश्रों से ऊपर उठने से अतिरिक्ष कुछ भी नहीं है।

2

कामनाएं एकाग्रता में वाधा डालती हैं और जब तक चित्त-शुद्धि और आत्म-छान नहीं होते, तव तक वास्तविक एकाग्रता प्राप्त नहीं हो सकती।

3

वेदान्त की मानसिक एकाव्रता में विशेष वात यह है, कि हमें श्रपनी श्रसली श्रात्मा की सूर्यों का सूर्य श्रीर प्रकाशों का प्रकाश श्रनुभव करना होता है।

પ્ટ

ज़रा प्रणव का गान करें, ज़रा प्रणव का उच्चारण करों, और उच्चारण करते समय श्रपना वित्त पूर्णतः इस में लगा दो, अपनी सारी शक्तियों को इस में जोड़ दो; अपना सारा मन इस में संचित करों; इस के श्रनुभव करने में अपना सारा यस सगा दें।

ĸ

इस पवित्र श्रक्तर ॐ का श्रर्थ है "में श्रीर चह एक हैं, ॐ वहीं में हूं," ॐ । ॐ !!

Ę

ॐ उच्चारते समय यदि हो सके तो अपनी समस्त निर्वेतताओं भौर सारे प्रलोभनोको अपने सामने रक्छो। उन्हें श्रपने पाँचो तले कुचल डालो; उन से ऊपर उठो; श्रीर विजयी होकर निकलो।

৩

श्ररीर पर के सारे श्रधिकार को त्याग दो; सारी स्वार्थता को, सारे स्वार्थ-युक्त सम्बन्धों को, मेरे श्रीर तेरे के भावों को छोड़ दो; इन से ऊपर उठो।

₹

सत्य के लिए तड़पना आत्मा की परम वास्तविकता के आनन्द के लिए लालायित होना, अपने की ऐसी मान-सिक स्थिति में रखना ही मुरली की मगवान (कृष्ण) के होटों पर लगाना है।

3

पेसी मानसिक अवस्था में, पेसी हृद्य की शांति क समय, पेसे शुद्ध मन से ॐ के मन्त्र का उच्चारण आरम्भ करो। पवित्र प्रणुव ॐ का गाना आरम्भ करो।

१०

यह तो मुरली में रागका दम भरना है। अपने सारे जीवन को मुरली वना लो; अपने सारे शरीर को मुरली वना लो। इस का स्वार्थ परता से खाली करके इस में स्वर्गीय श्वास भर दो।

११

ॐ बच्चारण करो, और उच्चारते समय अपने मन के सरोवर में खोज श्रारम्भ करो। उस वहु-जिह्ना वाले विषधर नाग को हूँ तिकालो, यह श्रनगिनत इच्छाएं, सांसारिक श्रमिलापाएं श्रीर स्वार्थ-पूर्ण प्रवृत्तियां ही उस विषधर नाग के सिर जिह्ना श्रीर दान्त हैं। उन को एक २ करके कुचल डालो, उन को अपने पार्चे तले रॉंट् डालो। उन को एक १ करके निकाल डालो, उन को अपने वश में कर लो और पवित्र प्रणव ॐ को उच्चारतें हुए उन को नष्ट कर डालो।

#### १२

शरीर और उस के श्रहोस पहोस (environments), मन और उस के प्रवर्त्तक (कार्य्य) और सफ-तता के ख्याल या भय से अपने को ऊपर महसूस करो।

#### १३

श्रपने को सर्वव्यापक, परम शक्ति, स्यों का स्र्यं, कारणत्व से ऊपर नाम रूप जगत् से ऊपर श्रीर समस्त महान् लोकों से श्रिमन्न श्रीर परमानन्द स्वरूप मुक्त राम श्रत्यमव करो।

#### १४

ॐ उच्चारो श्रोर एक श्रथवा श्रनेक स्वरं जो भी स्वभावतः श्रथवा स्वतः श्राप के चित्त में फड़कें, उन्हीं से ॐ का गायन करो।

#### १४

एक ल्या के वास्ते सव इच्छाश्रों को परे फेंक दो।
अ को उच्चारो; न राग, न द्वेष, पूर्णतयः एक समान,
श्रोर इस से श्राप का सारा श्रस्तित्व प्रकाश-स्वक्ष्य हो
जाएगा! कर्मके सांसारिक प्रवर्तकों (प्रयोजना-motives)
की निराकरण कर दो; कामनाश्रा के भूत प्रेतों को
उतार कर दूर फेंक दो; श्रपने सारे काम को पवित्र बना
मोह श्रथवा श्रासक्षि के रोग से श्रपने को छुड़ा लो; एक
पदार्थ में श्रासक्षि ही तुम्हें सर्व रूप (परमातमा) श्रलग कर
डालती है।

हृद्य को शुद्ध करो, प्रण्व श्रज्ञर का गायन करो; निर्वेलता के सब चिन्हों का चुन कर उन्हें श्रपने भीतर से बाहर करो। सुन्दर चरित्रवान वन कर विजयी निकलो।

#### १७

जव मनोविकार के राज्ञस (वा भयानक सर्प-dragon) का नाश हो जाएगा, तव आप देखेंगे कि आप की इच्छा के पदार्थ आप की उसी प्रकार पूजा करते हैं, जिस प्रकार कि यमुना नदी के भीतर श्रीकृष्ण से कालिया सर्प के मारे जाने पर उस की स्त्रियों ने श्रीकृष्णजी की पूजा की थी।

#### १्द

शरीर से ऊपर उठो । यह समको श्रीर श्रनुभव करो कि श्राप श्रनन्त, परम श्रात्मा हैं; श्रीर तब श्राप सोम श्रथवा मनोविकार से कैसे प्रमावित हो सकते हैं?

### 38

समाज, रिवाज़ लोकाचार कानून-नियम, व्यवस्था, खिद्रान्वेषण और समालोचनाएं आप की सच्ची आत्मा की नहीं छू सकतीं। पेसा अनुभव करो, उस (समाज इत्यादि के भ्रम) की फेंक दो, उस को त्याग दो, वह आप हैं ही नहीं। पेसा अर्थ ॐ का करो और थकान के प्रत्येक अवसर पर इस ॐ का उच्चारण करो।

#### २०

यह अनुभव करें। कि आप पूर्ण आनन्द हो, अन-न्द हो, आनन्द हो।

प्रति दिन रात इस सत्य का श्रभ्य।स (चिन्तवन) करो कि संसार का सय मत श्रौर समाज केवल श्राप का श्रपना ही संकल्प हैं; श्रौर श्राप ही वह श्रसली शक्ति हैं कि संपूर्ण संसार जिसका सांस श्रथवा छायामात्र है।

#### २२

भोजन का जो श्रास (कौर ) श्राप के मुँह में जाता है उस के साथ साथ श्रापको इस श्राशय का चिन्तवन करना चाहिये कि यह कौर वाह्य पृथ्वी का प्रति निधि रूप हैं श्रोर में यहां श्रपने भतिर सारे ब्रह्माएड को जीन कर रहा हूँ।

#### २३

प्रत्येक रात अथवा मध्याह के समय सोने से पिहिले-जब आंख वन्द होने लगे-तब अपने मनमें दढ़ नि-श्वय कर लीजिये कि जागने पर आप अपने को वेदान्त के सत्य की साचात् मूर्ति पांपेग ।

#### રહ

जिस शरीर को श्राप श्रपना वतलाते हैं, यदि वह श्रस्वस्थ हो तो इस को एक श्रोर पड़ा रहने दां, इस का विचार मत करो; समसो वा भान करो कि श्राप स्वास्थ्य की स्वयं मूर्ति हैं; पूर्ण स्वास्थ श्राप का है; इस की महसूस करा। शरीर फौरन स्वयं ही चंगा हो जायगा।

#### 27

प्रातः काल जब आप कै (प्रणव) का जाप करो, तो इस के अनुसार जीवन ज्यतीत करने का और इस को ज्यवहार में लोन का दढ़ और पक्का निश्त्रय करों। जो कीई भी काम हाथ में लो उस के करने से पहिले ही साव-धान हो जाओ।

पूर्ण रूप से वायु को मुँह के द्वारा भीतर खींचो श्रौर श्रपने श्रपने नथनों से बाहर निकाले। । इस किया का श्रभ्यास दढ़ता पूर्वक किया जाना चाहिये श्रौर तुम देखोंगे कि कितना श्रद्भुत श्राप को यह प्रसन्न कर देता है।

राम श्राप की श्रत्यन्त स्वाभाविक प्राणायाम की सलाइ देता है। श्वास, श्वास, श्वास लो। गहरा साँस लेने सं कोण्ट (श्रामाशय, stomach) के नीचे के हिस्से में वायु भर जाएगी श्रीर भीतर सारी नली में भी जाएगी। इस प्रकार से श्राप तत्वण सुस्ती से मुक्क है। जाशोंगे श्रीर माप की शिक्षयां सर्वोत्तम कर से संचित हो जाएंगी।

## (७) श्रात्मानुभव।

१

श्रात्मानुभव श्राप को वाह्य प्रभावों से मुक्त कर देता है। यह श्राप को श्रपन सहारे खड़ा कर देता है।

ર

सव पापों से वचने का श्रौर सव प्रतोभनों से ऊपर रहने का एक मात्र उपाय श्रपने सत्य स्वरूप का श्रनुभव करना है।

3

जब तक श्राप इस वैभव श्रौर पश्वर्य की, जो श्राप को मुग्ध श्रौर श्राकर्षित किए हुए हैं, छोड़ न दोगे, तब तक श्राप पाशविक मर्नोविकारों का विरोध न कर सकोगे।

8

जिस समय श्राप वह (श्रपना स्वरूप) श्रनुभव कर लेते हो, तव श्राप सब मनोविकारों से ऊपर खड़े होते हो श्रोर साथ ही पूर्णतया मुक्त श्रोर परमानन्द से परिपूर्ण होते हो; श्रोर वही स्वर्ग है।

X

श्रात्मानुभव कोई ( वाहर से ) प्राप्त किए जाने वाला पदार्थ नहीं। श्राप को ईश्वर-दर्शन की प्राप्ति के लिए कुछ करने की श्रावश्यकता नहीं है। केवल श्रपने इरद गिरद को श्राप ने इच्छाश्रों के श्रन्थकारमय कोकून बना रखे हैं, उनको उधेड़ डालना है।

દ્

श्रपने ईश्वरत्व को प्रतिपादन करो; परिच्छिनन-

श्रात्मा पर इस प्रकार खाक डाल दो (या उसे वित्कुल ऐसा भुला दो कि) जैसे यह कभी हुश्रा ही नहीं। जब यह (परिच्छिन्नात्मा का) छोटा चुलवुला फूट जाता है, तब यह श्रपने को महासागर पाता है। श्रापही सम्पूर्ण, श्रनन्त श्रोर सर्वस्वरूप हो।

৩

त्राप श्रपेन प्राचीन (श्रसत्ती) तेज से जगमगाइये। श्री पूर्ण पुरुप ! तेरे वास्ते न कोई कर्तव्य है, न कर्म है, न करने का कोई काम है। सारी प्रकृति सांस रोके (दम घुटे) तेरी प्रतीज्ञा कर रही है।

E

यदि मानवी श्रथवा प्रायः पाशवी भावनार्श्रों के धो डाला जाय, तो उनकी जगह दिव्य भावनाएँ उमंडने स्नगती हैं।

3

यदि आप वेदान्त का अनुभव करना चाहते हैं तो इस को सब प्रकार के शोरागुल में बिट्क सब प्रकार की व्याधियों की र्आंग्न में अनुभव की जिये। इस संसार में आप किसी प्रकार भी, कभी भी, उस अवस्था में अपने की नहीं पा सकते जहां वाहर से न शोर हो और. न कोई असु-विधा हो।

१०

सच तो यह है कि जितनी ही श्रति कठिन परि-स्थित होती है, जितना ही श्रति पीडा कर श्रड़ोस पड़ोस (धिराव) होता है, उतने ही श्रति वलिष्ट वे लोग होते हैं कि जो परिस्थितियों से निकल श्राते हैं। इस कारण इन समस्त बाह्य कच्छों श्रीर चिन्ताकों का स्वागत करो। इन परिस्थि- तियों में भी वेदान्त को आवरण में लाओ। और जब आप वेदान्त का जीवन व्यतीत करेगे, तब आप देखोंगे कि सार अड़ोस पढ़ोस और परिस्थितियां आप के वश में हो जायंगी, आप के उपयोगी (वा अधीन) हो जायंगी, और आप उन के स्वामी वन जाओंगे ।

११

चाहे श्राप वड़े हों या ह्योटे, चाहे श्राप ऊँचे स्थित हो या श्रीत नींचे, इस की तृण्वत् परवा मत करो; श्रपने पार्वी पर खड़े हो।

# (८) राम।

ईश्वर से पहिले 'में हूँ' था।

सदा पृथ्वी के होने से भी पहिले; नित्य समुन्दर की उत्पत्ति से पाइसे; अथवा घास के नरम वालों से पहिले; श्रथवा वृत्तों के सुन्दर श्रगोंसे पहिले; श्रथवा मेरी टहनियों के ताज़ा रंगीन फलों से पहिले, मैं था श्रीर तुम्हारा श्रातमा (मन) मुसमें था।

3

किस कें। मैं धन्यवाद दूँ; किस की श्रोर में मुडकर देखूँ; जब पूर्ण परमानन्द, जव श्रवरमित प्रकाश मुभा में भी व्यक्त है (प्रगट है)।

- केवल एक ही तत्व है, श्रीर वह तत्व में हूँ। ॐ ! ॐ !! ॐ !!!

में सत्य हूँ; में रूप ( शरीर ) को सम्मानित करवाने के बार्ने आत्महत्या नहीं संहगा ।

सारा विश्व केवल मेरा ही संकल्प है।

विश्व मेरा शरीर है; वायु श्रीर पृथ्वी मेरे वस्त्र श्रीर पादकाएँ (जातियां) हैं।

=

श्राकाश का श्रर्ध मग्डत मेरा प्याला है, श्रीर उस में भलकता हुश्रा प्रकाश मेरी शराव हैं।

£

विश्व मेरे श्रात्मा की ही मृति होने के कारण सालात् मधुर्ता का स्वरूप है। किस की वैं दोप दूं? किस की में बुरा कहूँ ? श्रहों! प्रसन्तता! यह सबकुछ में ही हूँ।

र्

संसार मेरा शरीर है, श्रौर जो कोई भी यह कह सकता है कि समस्त विश्व मेरा शरीर है। वह श्रागमन से मुक्त है।

११

प्र०-क्या ईश्वर दूत अधवा पेगम्बर का काम करते हैं? उ०-नहीं, यह मेरी महिमा के खिलाफ़ हैं; मैं स्वयं पर-मात्मा हूँ; और उसी प्रकार आप भी हो। शरीर मेरा वाहन ( सवारी ) है।

१२

मुके किसी चीज़ की श्रीभतापा नहीं। मुक्के श्रावश्यक-ताएं नहीं, भय नहीं, श्राशा नहीं, ज़िस्मेदारी नहीं।

१३

मैं धर्म-परिवर्तन करके (या मुरीद वना कर) श्रनुयायी इकट्टे कर्ना नहीं चाहता; मैं केवल सत्य में रहता हूँ (वा मैं केवल सत्य का श्राचरण करता हूँ)।

१४

राम का मिशिन (mission डेह्र्स्य) बुद्ध, मोहम्मद, ईसा तथा श्रन्य निवयों या श्रवतारों के समान करोड़ों श्रवु-यायी वनाना नहीं है, वरन् स्वयं राम प्रत्येक पुरुव, स्त्री श्रोर बालक में उत्पन्न करना, श्राह्वान करना (या प्रवुद्ध करना) श्रथवा प्रगट करना है। इस् शरीर की रोंद डालो; इस व्यक्तित्व की छा डालो; मुक्ते पीस डालो, हज़म कर डालो श्रीर पचा डालो। तसी श्रीर केवल तभी श्राप राम के प्रति स्याय करोगे।

#### १४

चाहे श्राप श्रंगरेज़ हों, चाहे श्राप श्रमेारेकन हों, चाहे श्राप मुसलमान हों, बुद्ध हों श्रथवा हिन्दू हों, श्रथवा कोई भी क्यों न हों, श्राप राम की (ध्रपनी) श्रात्मा हैं। श्राप उसकी श्रात्मा की भी श्रात्मा हैं।

#### १६

मेरा मत प्रचार के लिए नहीं है, "मेरी सेवा के लिए" वा मेरे निर्वाह करने के लिए है।

## १७

यदि कोई मनुष्य मुक्ते श्रपने मत को एक शब्द में प्रगट करने की श्राज्ञा दे तो में कहुंगा कि वह "श्रात्म-विश्वास" वा "श्रात्म-ज्ञान" है।

#### १्र

विशाल संसार मेरा घर है, श्रौर उपकार करना मेरा धर्म है।

## 38

मेरे धर्म के आवश्यक और मुख्य तत्व कवि (Goethe) ( गोएथ ) के शब्दों में इस प्रकार कहे जा सकते हैं:—

में द्याप को वतलाता है कि मनुष्य का परम व्यवसाय । ( वृत्ति ) क्या है।

मुक्त से पहिले संलार का श्रस्तित्व नहीं था, यह मेरी रचना है। यह में ही था जिस ने सूर्य को सागर से उदय किया। चन्द्रमा ने श्रपना परिवृतेन-शील मार्ग मेरे साथ ही चलना श्रारंभ किया।

20

में तो केवल वाह्य-दृश्य का साची रहता हूं, उन में उलभता (फंसता) कभी भी नहीं, सदा उन से ऊशर रहता हूं।

यह सारे नाम रूप हर्य केवल श्रविरोध स्फुरण हैं, चक्र की ऊपर नीचे गित हैं, पांव का ऊपर उठाना श्रीर नीचे रखना है।

२१

श्रसल में डरने की कोई वात नहीं है। चारों श्रोर, सारे मिविष्य काल में, सारे देश (श्रधीत् सब दिशा, काल श्रोर देश में) एक ही परमातमा विद्यमान है, श्रीर वह मेरा ही स्वका है।

तो फिर मुके डर किस का हो?

२२

जब बुखार दर्शन देता है, तो में त्योरी नहीं चढ़ाता (वा ज़िमित नहीं होता)। मैं उस का मित्रवत स्वागत करता हूँ, श्रोर (उस बुखार की दशा में) वह श्राध्यात्मिक तत्व जिन का भेद श्रन्य दशा में कभी नहीं खुल सकता था, मुक्त में चमक (क्रलक मार) जाते हैं।

२३

श्रो परमानन्द के महासागर ! तू क्रूरता पूर्वक तरंगित हो, लहरं ले, श्रोर तूफ़ान वरपा कर, पृथ्वी श्रोर श्राकाश को वरावर करेंद्र। सब विचारों श्रोर खिन्ताओं को गहरा डुवादे, डुकड़े डुकड़े करदे और इधर उधर फेंक दे। अरे !' इन से मुक्ते क्या प्रयोजन ?

#### 28

हटो पे संकल्पो छोर इच्छाओं ! जिनका सम्बन्ध इस संसार की लिएक, लए-भंगुर प्रशंसा अथवा धन से हैं। इस शरीर की दशा कैसी भी हो, मेरे से उसका वास्ता नहीं; शरीर सारे मेरे हैं।

#### 28

में ने यह निश्चय वा संकल्प कर लिया है कि अपना हिन्दरत्य वा तुम्हारा हिश्वरत्य आपके हृद्य में कड़-कड़ा दूं वा गरजा दूं, और उसे प्रत्येक कर्म और ज्यापार से होषित कर दूं।

## २६

में शाहंशाह (सम्राज्) राम हूं; तिसका सिंहासन आप का निज हृदय है; जब मैंने वेदों हारा प्रचार किया, जब मैंने कुरुत्तेत्र, जेरूसलेम और मक्का में उपदेश किया, तब मुक्ते लोगोंने गलत समका। मैं अपनी वाणी (आवाज़) किर से उठाता हूं। मेरी वाणी तुम्हारी वाणी है, तत्वमिस "तू वही है," जो कुछ त् देखता है वह सब तू ही है। कोई शिक्त सममें वाथा गहीं डाल सकता। राजा, दानव अथवा देवता गण कोई इसके विरुद्ध खड़े नहीं होसकते। मूर्विञ्चत (व्याकुल) मत हो। मेरा सिर तुम्हारा सिर है, चाहों तो काट डालो, परम्तु इसकी जगह एक सहस्र सिर और इत्यन्न होजाएंगे।

ঽও

तेरी छाती में धड़कने वाला, तेरी श्राँखों में देखने वाला,

तेरी नाड़ी में फड़कने वाला, फूलों में मुस्कराने वाला, विजली में इसने वाला, निद्यों में गरजने वाला, ख्रोर पहाड़ों में शान्त है राम।

#### ₹≍

ब्राह्मनत्व की दूर करो, स्वामीपने की जला दो। अपने से पृथक वा विलक्षण करनेवाली उपाधियों और मान-पदों को सागर में गिरा दो। प्यारे ! राम तो तुम से अमिन्न है। आप कोई भी हो, विद्यावान अथवा अविद्यावान (ज्ञानी अथवा अधवा ज्ञानी) धनी अथवा निर्धन, पुरुष अथवा खीं, ऋषि अथवा पापी, ईसा अथवा जूडास, कृष्ण अथवा गोपी राम आप का अपना आप है।

#### २६

ईसाई, हिन्दू, फारसी. श्रार्थ-समाजी, सिक्ख मुसलमान श्रोर वे लोग जिनके पुट्टे (Muscles) हिंहुयां तथा मस्तिष्क मेरी प्यारी इष्ट-देवी भारत भूमि के श्रन्त श्रोर नमक खाने से बने हैं, वे मेरे भाई हैं, नहीं नहीं वे मेरा श्रपना श्राप हैं। उनसे कह दो कि में उनका हूं! मैं सबको हत्य से लगाता ( सब का समावेश करता ) हूं। किसी जे श्रका नहीं करता। में प्रेम रूप हूं। प्रकाश के समान प्रेम प्रत्येक पदार्थ को, सबको प्रकाश की ज्योतियों से मंड देता है। ठीक श्रीर श्रवश्य ही में प्रेम के प्रताप की वाढ़ हूं। में सब से प्रेम करता हूं।

#### ₹0

अरी हिमालय की वर्फ़! तेरा स्वामी तुक्ते सत्य (प्रकाश) के प्रति अपनी श्रुस्ता और दढ़ता को बनाए रखने की आज्ञा देता है। द्वैत भाव से भरा हुआ जल नीचे मैदानों में तू कभी भी न मेजियो।

में सवोंपिर निष्कृष्ट हूं; सवोंपिर श्रेष्ट हूं। मेरे लिए न कोई सवें निरुष्ट है, न सर्व श्रेष्ट है। जहां कहीं मनुष्य की दृष्टि पड़ती है, वहीं में हूं। जीसस (ईसा) में में प्रगट हुआ। मुहोम्मद में में ने ही अपने की प्रगट किया। संसार म सब से श्रिधिक प्रसिद्ध मशहूर श्रादमी में हूं, और सब से श्रिधक बदनाम, कलंकित, और श्रधम में हूं; में सर्वक्ष्प हूं, सब हूं।

#### ३२ .

श्रद्दा ! में कितना सुन्दर हूँ। में विजली में वमकता हूँ, में वादल में गरजता हूँ, में पत्तियों में सर सराता हूँ, में पवन में सन सनाता हूँ, में कल्लोलाकुल (तरंगित ) सागर में सुदृकता हूँ, मित्र में हूँ, शत्रु में हूँ।

## 33

श्रोहो, यह कैसा श्राश्चयों का श्राश्चर्य है कि सब पद। यों में, सब प्रत्यत्त व्यक्तियों में सारे प्रत्यत्त रूपों में एक ही श्रमन्त शक्ति व्यापक है। श्रहो। यह में हूँ; में ही वह श्रमन्त (शक्ति) हूँ कि जो महान् प्रसिद्ध वक्ताश्रों के शरीरों में व्यापक है। श्रहा! कैसा श्रामन्द है! कि में ही श्रमन्त स्वरूप हूँ श्रीर यह शरीर नहीं हूँ।

## 38

ऐसा एक भी हीरा नहीं है, ऐसा एक भी सूर्य अथवा नज्ञ नहीं है कि जो चमकता रहा हो, पर उस की चमक मेरे कारण न हो। सोर आकाश मंडल के नज्जों की चमक मेरे कारण है। इच्छित पदार्थों का समस्त आकर्षक स्वभाव और उन की सारी शोभा (कान्ति ) मेरे ही कारण है।

34

यह मेरे गौरव के प्रतिकृत और मेरी श्रोर से मेरा पतन होगा कि पहले तो इन पदार्थों को में शोमा और महिमा उधार हूं; और फिर उन्हीं को हूंढ़ता फिर्फ । यह मेरी शान के विवद ( खिलाफ़ ) है । मेरा इतना पतन कदापि नहीं हो सकता। नहीं में उन के द्वार पर मिन्ना मांगने के लिए कभी नहीं जा सकता।

3£

श्रो क्रव्र ! कहां है तेरी विजय ? पे मौत ! कहां है तेरा डंक ?

₹ø

में सम्राटों का सम्राट हूं। में ही वह हूँ जो इस संसार में सार राजाओं के रूप में प्रगट होता है।

३=

मुक्त में ही सारा संसार रहता सहता, चलता फिरता श्रीर जीवित है। सर्वत्र मेरी ही इच्छा पूर्ण की जा रही है।

3,5

शरीर अनेक हैं, आतमा एक है;
श्रीर परमातमा मेरे श्रीतिरिक्ष श्रीर कोई नहीं है।
में ही कम कर्ता (परिश्रमी ), साजी, न्यायाधाश,
कड़ा छिद्रान्वेपक (श्रीर) वाह वा करने वाला हूं।
मेरे लिए प्रत्येक जीव स्वतन्त्र है,
बन्धन, परिन्द्रिन्तता श्रीर दोप मेरी हिए में नहीं श्राते।

मुक्त स्वतन्त्र में हूं, और श्रन्य लोग भी स्वतन्त्र हैं; ईश्वर, ईश्वर हूँ में, तुम और वह। न ऋण है न कर्तव्य, न धोका है न डर, में ही श्रमी श्रोर यहां परमात्मा स्वरूप हूं।

80

कहां है वह तलवार जो मुक्ते मारडाल सके ? कहां है वह शस्त्र जो मुक्ते घायल कर सके । कहां है वह विपत्ति जो मेरी प्रसन्नता को विगाड़ सके ? कहां है वह दुःख वा शोक जो मेरे सुख में वाधा डाल सके ? अमर, कल आज और सदा एक रूप, शुद्ध, पवित्रों का पवित्र, विश्व का स्वामी, वह में हूं।

धर्

में मर नहीं सकता, मृत्यु चोह सदा,
मुक्त ताना रूप में बाना बुनती रहे।
में कभी जन्मा नहीं था, तथापि मेरे श्वास के जन्म,
उतने ही श्रधिक हैं जितनी निंद्रा-रहित सागर में लहरें

ઇર

कोई पाप नहीं, शोक नहीं, कप्र दुःख) नहीं, अपनी सुखी (प्रसन्न ) श्रात्मा में सुरोबत (स्थित) हूं। मेरे भय माग गए; मेरी शंकाएं कट गई। मेरी विजय प्राप्ति का दिन श्रा गया।

ध३

मेरे लिए मेरा आत्मा ही मेरा साम्राज्य है, (क्योंकि ) इस में मुक्ते आति पूर्ण आनन्द प्राप्त होता है। कोई सांक्षारिक लहर मेरे (निश्चल ) चित्त को आन्दो-लित नहीं कर सकती। इस लिए (इन लहरों से ) मेरे को न कोई लाभ है, न मेरे लिए हानि।

मुक्ते शत्रु से भय नहीं, मुक्ते भित्र से घृणा नहीं; मुक्ते मीत का डर नहीं, मुक्ते अन्त की चिन्ता नहीं। ४४

श्ररे, चोर ! श्ररे निन्दक, प्यारे डाकू ! श्राश्रो, स्वागत, शांध्र ! श्ररे डरो मत । मेरा श्रपना श्राप तो तेरा है, श्रोर तेरा मेरा है । हां यदि तुम (चाहो), तो कोई चिन्ता नहीं, कृपया लेजाश्रो इन वस्तुश्रों का जिन को तुम मेरी समक्षते हो। हां यदि तुम यह डचित समक्षते हो, एक ही चोट से इस देह को मार डालो, या इस के हुकड़े टकड़े करके काट डालो।

शरीर की से जाओ और जो कुछ तुम कर सकी।
नाम और यश की तेकर चल भागे।!
ले जाओ ! चले जाओ !
तथापि यदि तुम ज़रा पलट कर देखी।
तो मैं ही अकेला, सुरिचत और स्वस्थ रहता हूँ!
नमस्कार! और, प्यार! नमस्कार!

ЯX

मौत के नाम राम का श्रन्तिम संदेश ।

पे मौत ! वेशक उड़ादे मेरे इस एक जिस्म (तन ) को ।

मेरे श्रीर तन ही सुके कुछ कम नहीं । केवल चान्द की
किरशें चान्दी की तार पहिन कर चैन से काट सकता हूँ।

पहाड़ी नदी नालों के वेष में गीत गाता फिक्रा, वहरें 
मन्वाज (ससुद्र की तरंगों) के लिवास (वस्र) में में ही
सहराता फिक्रा। में ही वादे-खुशखराम (मन्द २ पवन )

श्रौर निर्धाम-मस्ताना-गाम (मस्तचाल समीर) हूँ। मेरी यह सूरते-सेलानी (धूमने फिरने की मूर्ति हर वक्त रवानी (चलने फिरने) में रहती है। इस रूप में पहाड़ों से उतरा; मुरभाते पौदों को ताज़ा किया, गुलों (फूलों) को इंसाया, बुलबुल को खलाया, दर्वाज़ों को खटखटाया, सोतों को जगाया, किसी का श्राँस् पूंछा, किसी का धूंघट उड़ाया, इसको छेड़, उसको छेड़, वह गया, वह गया, न कुछ साथ रक्खा, न किसी के हाथ श्राया।

ال عُو ال عُو ال

# ( ६ ) आनन्द की फ़हार ( छींटें )

१

सभा~समाजों वा समुदाय पर भरोसा मत करो । यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह भीतर से प्रयत्त हो ।

2

दूसरों को प्रसन्न करने के उद्देश से कोई काम मत करो। वहीं वीर हैं जो मुख से 'नहीं' कह सकता है; आपके चरित्र का वल और वीरता आपके 'नहीं' कह देने की शक्ति से प्रगट होती हैं।

₹

इच्छा एक बीमारी है, यह आप को दुविधा में रखती है।

ઇ

राम दो मुख्य बातें श्रापके ध्यान में लाता है:-

- (१) परिक्षिन्नात्मा का निपेध (denial of self)
- (२) ग्रुद्ध श्रात्मा का प्रमाणी-करण (प्रातिपादन ) (positive assertion of Real Self).

¥

पूर्ण स्वास्थ्य (निरोगता) और प्रवल प्रवृत्ति का रहस्य चित्त को सदा हलका और प्रसन्त रखना है, और उसे कभी भी थका मान्दा, कभी भी जहद्वाज़, कभी भी भय शोक व चिन्ता से लदा हुआ रखना नहीं है।

ક

लोकाचार के दलदल में फंसे रहना, श्रीर श्रपने को रीति-रिवाज की धारा में वहन देना, श्रीर किसी जड़ वोभे की तरह नाम रूप के कूँप में डूव जाना, सम्पति की तलैया में फंसे रहना थ्रौर उस समय को जो कि ईश्वर की वस्तु होनी चाहिये रुपया कमाने में लगाना थ्रौर फिर भी इसे "भलाई करनां' कहना, क्या यह जड़ता ( श्रकर्मण्यता ) नहीं है ?

૭

जब ईश्वर स्वरूप की हिए से देखा जाय तो सारा संसार सुन्दरता का यहाव, प्रसन्नता का सूचक और श्रानन्द की वर्षा हो जाता है।

E

चाहे कोई मनुष्य अपने अन्तःहृदय में किसी भी चीज़ को सत्य या विश्वास का पात्र माने, अवश्य ही वह (मनुष्य) इस पदार्थस त्यागा आपगा वा धोखा खापगा।यह एक ऐसा विधान है जो गुरुत्वाकपेण के विधान से भी अधिक क्र है।

3

धन्य हैं वे लोग जो समाचार पत्रों को नहीं पढ़ते, क्योंकि इससे वे प्रकृति के श्रौर प्रकृति द्वारा ईश्वर के ् (सीधा) दर्शन कर सकेंगे।

१०

यदि सब लोग तुम्हारी भी प्रशंसा करने लगें तो तुम्हारे लिए शोक है, क्योंकि इसी प्रकार इनके पूर्वजों ने क्रूडे पैग्रम्बरों की प्रशंसा की थी।

११

कीवन तो इस शरीर के पिंजड़े में बन्द हंस के परी का किवस फड़ फड़ाना है।

१२

जब श्राप श्रपने की उदासी व खिन्नावस्था में पाश्री तो राम का उपदेश है कि श्राप श्रपने श्रातस्य को तत्काल त्याग दो, अपनी पुस्तक को परे फेंक दो, अपने पाँऔं पर खड़े हो (अर्थात् अपने आश्रय स्थित हो ), खुली हवा में टहलो और शीघ २ चलो।

## १३

पेसी मित्रता, जिस में ह्रयों का मेल मिलाप नहीं; वह भड़ाक श्रावाज़ करने वाले द्रश्यसमुद्दाय (mixture) से भी श्रिधिक बुरी सिद्ध होती है; उस का परिणाम ज़ीर की फूट है।

#### १४

यदि आप को कोई वात किसी मित्र के विषय अयोग्य मालूम हुई हो, तो उसे भूल जाओ; यदि आप को उस के सम्बन्ध में कोई अच्छी वात मालूम हुई हो, तो वह उसे कह दो।

#### የሂ

ईश्वर व्यक्तियोंका सम्मान कर्त्ता नहीं है, और न भाग्य का भूगोल से नाता है।

#### १६

पेसे ज्ञान का प्राप्त करना कि जिसे हम आचरण में . नहीं ला सकते, वह (वास्तव में) आध्यात्मिक क़ब्ज़ अथवा मानसिक अजीर्ण है।

#### १७

्रं सच्ची शिक्ताका अर्थपदार्थों की ईश्वर की दृष्टि से देखना है।

## १्द

छिद्रान्वेषण परमात्मा की काट छांट की प्रक्रिया है जो हम अधिक छुन्दर वनने में सहायता देती है।

#### 38

्यह सदा याद रक्खों कि ईपी और देव और छिद्रान्वेषण् और दे।पारे।पण वा निन्दा करने के विचार अथवा पेसे विचार जिन में ईपी और घृणा की गन्ध हो, इन की प्रगट करने से आप वैसे ही विचार अपनी ओर बुलाते हैं। जब कभी आप अपने भाई की आँखों में तिल देख रहे हैं, तो (उसी समय), आप अपनी आँख में भी लकड़ी का लहा डाल रहे हैं।

#### 20

छिद्रान्वेषण की कैंची से जव आप की मेंट हो, तो आप भट अपने भीतर दृष्टि डाल कर देखों कि वहां क्या हो रहा है।

### २१

सब से परम उत्कृष्ट छिद्रान्वेपण यह है कि लोगों को आप जो कुछ बाहर से अनुभव कराना चाहते हैं वही उन को आप (उन्हों के) भीतर से करा दें।

#### २२

किसी विशेष बात में अपने मित्र में जुद्र तुटियों के देख लेने से हाय यह कैसी उन्न वृत्ति हम में उठ आती है कि उस मित्र के उत्तम गुणों (लक्षणों) का भी हम सत्कार करना छोड़ देते हैं।

### २३

जो शक्ति हम दूसरों के (स्वभावों पर ) निर्णय देने में नए करते हैं, वही ठीक हमें श्रपने श्रादर्श के श्रनुसार रहने में लगानी श्रावश्यक है।

#### રક

यदि श्राप की बुद्धि प्राचीन काल के मृत श्राचायों की . उक्तियों, कल्पनाश्रों श्रोर भ्रमों वा तरंगों की प्रशंसा नहीं करती, तो (संसार की दृष्टि में ) आप पतित हैं; प्रत्येक शरीर आप का ठीक विरोधी हो जाएगा।

२४

जिस च्रण हम संसार के सुधारक के रूप में खंड़े होते हैं, उक्षी च्रण हम संसार के विगाड़ने वाले बन जाते हैं।

२६

दूसरों की दृष्टि से अपने की देखने का स्वभाव दृथा अहंकार और आत्म-रताघा (खुरतुमाई ) फहलाता है।

२७

लोग विधियों और श्राज्ञाशों के बीभ तले अपने श्रसली स्वरूप की खो वैठे हैं; और श्रपने की केवल नाम और रूप मात्र समस्रते हैं।

२≍

श्रपने से बाहर मत भटको। श्रपने केन्द्र पर रहो।

२६

श्रपना केन्द्र श्रपने से वाहर मत रक्लो; यह श्राप का पतन कर देगा। श्रपने में श्रपना पूर्ण विश्वास रक्लो, श्रपने केन्द्र पर डटे रहो; कोई चीज़ तुम्हें हिला तक न सकेगी।

oĘ

सत्य को कुचल कर यदि मिट्टी में मिला दिया जाय, तौ भी उभर आपना, क्योंकि ईश्वर के अनन्त वर्ष (समय) उस सत्य के ही होते हैं।

38

ईसामलीह ने केवल ग्यारह (मनुष्यों) की उपदेश दिया था,परन्तु वे शब्द वायुमएडल ने बटोर लिए, आकाश ने संबय कर लिए, और आज उन की करोड़ा आदमी पढ़ते हैं।

#### 32

बुरे (श्रपवित्र ) विचार, सांसारिक इच्छाएँ तो मिथ्या शरीर श्रौर मिथ्या मन से सम्बन्ध रखने वाले पदार्थ हैं, श्रौर श्रन्धकार की वस्तुएँ हैं।

३ ३

सांसारिक बुद्धिमत्ता श्रज्ञानता का एक वहाना है। ३४

वालक तो पिता का भी पिता होता है।

ЭX

श्राप के निज्ञानुभव से श्रधिक योग्य शिल् श्रौर कोई नहीं है।

### ३६

किन को प्रेरणा उसी समय होती है, जब कि वह परिच्छिन्नात्मा अथवा अहंकार के ख्याल से ऊपर उठा होता है, और जब उस को यह ख्याल नहीं होता कि "मैं कविता लिख रहा हूँ"

#### ३७

ईश्वर में निवास करो, घौर सब ठीक है; दूसरों का निवास भी ईश्वर में कराश्रो, श्रौर सब श्रव्छा ही होगा। इस सत्य पर विश्वास करो, तुम्हारा उद्धार हो जायगा; इस का विरोध करो, तो तुम्हें कर मिलेगा।

### 뒺ㄷ

जीवन श्रौर मृत्यु तो सांस द्वारा हवा को भीतर खेंचैने श्रौर बाहर निकालने के समान हैं।

#### રૂદ

जिस समय हक्सले ( Huxley ), ऐतिहासिका का

हक्सले नहीं रहता, वरन् सर्व रूप होता है, तव वह वैद्वानिक हक्सले होजाता है।

80

इस संसार में जिस वस्तु से श्राप का सामना हो, वह श्रदकाने वाले रोड़े की जगह (श्रात्मानुभव या अपर चढ़ने की) सीढ़ी हो जाना चाहिये। श्रदकाने वाले रोड़े की सीढ़ी का पत्थर बना लो।

४१

जो मनुष्य स्वेच्छा पूर्वक श्रपने (श्रहंकार) को स्नी पर चढ़ा देता है, उस के लिए यह संसार स्वर्गीय उपवन है। वाक़ी सब के लिए यह लुष्त स्वर्ग है।

ધર

ठीक जौ श्रोर गेहूं के भाव घटने बढ़ने के समान मनुष्य का ज़िक्र किया जाता है; इस से ऊपर उठा। श्राप का कोई मूल्य नहीं लगा सकता।

83

ईश्वर-प्रेरण। के म्रानन्द-भवन का प्रवेश-द्वार हृदय है, परन्तु प्रस्थान-द्वार सिर (मस्तिष्क) है।

នន

त्याग दो ! त्याग दो आ्रान्ति को (मोह माया को), जागो ! जागो !! स्वतन्त्र बनो । मुक्ति ! मुक्ति !! मुक्ति !!!

धर

WANTED

Reformers, Not of others But of themselves.
Who have won
Not University distinctions,
But victory over the local self.
Age:—the youth of Divine Joy.
Salary:—God-head.
Apply sharp
With no begging solicitations
But commanding decision
To the Director of the Universe,
Your Own Self.
Om ! Om ! Om !!!

ज़रूरत है ( आवश्यकता है )

सुधारकों की.
दूसरों के सुधारकों की नहीं,
किन्तु श्रपेन निज के, सुधारकों की ।
विश्व विद्यालय के उपाधिधारियों की नहीं,
किन्तु परिष्ठिन्न भाव के विजेताओं की ।
श्रायुः—दिव्यानन्द भरा ताक्एय
वेतनः — ईश्वरत्व
शीध्र निवेदन करो,
विश्व नियन्ता से,
श्रर्थात् श्रपेन ही श्रात्मा से,
दासोऽहं भरी दीनता से नहीं,
किन्तु निश्चयात्मक निर्णय व श्रधिकार के साथ,
हुँ । हुँ ॥ हुँ ॥

#### R.E

जय कोई मुनि (चिन्तक), तत्वज्ञानी, किन, वैद्यानिक या अन्य प्रकार का कार्यकर्ता समाधी की अवस्था से एक ताल होजाता है, श्रीर त्याग की शिखर पर यहां तक चढ़ जाता है कि उस में व्यक्तित्व के चिन्ह का लेखमात्र भी नहीं रहता और उसे वेदान्त का प्रत्यस्त अनुमय होता है. तभी और केवल तभी वह ईश्वर जो कि गायकों का स्वामी वा गुरू है, उस के शरीर और मन का वाजा अपने हाथों में केता है, और उस में से विशाल लहरें, मधुर तालें और उत्कृष्ट तानें निकालता है।

Peace immortal falls as rain drops, Nectar is pouring in musical rain; Drizzle!! Drizzle!!!

My clouds of glory, they march so gaily! The worlds as diamonds drop from them. Drizzle!! Drizzle!!!

My balmy breath, the breeze of Law, Blows beautiful! beautiful!! Some objects swing and sway like twigs. And others like the dew-drops fall; Drizzle!! Drizzle!!!

My graceful Light, a sea of white; An ocean of milk, it undulates. It ripples softly, seftly, softly; And then it beats out worlds of spray. I shower forth the stars as spray. Drizzle ! Drizzle !! Drizzle !!!

श्राती श्रमृत शान्ति मेघ के बुन्दों के सम, कड़ी खुरीली लगी सुधा रस बरसे श्रवुपम, रिम किम!रिम किम!रिम किम!!!

मेरी द्यति के मेघ चले हैं सुन्दर कैले। हैं उन से गिर रहे लोक सब हीरों ऐसे। रिमिक्सम ! रिमिक्सम !! रिमिक्सम !!!

मेरी सांस सुगन्ध नीति की सुखद वयारी है यह कितनी सुन्दर श्रद्धपम वहने वारी ॥ सृदुशाखासम वस्तु भूख, सुक भूमे कोई। श्रोस विन्दु सम गिरे टूट कर भूमे केई॥ रिमिक्सिम! रिमिक्सिम!!

मेरी शोभन-प्रभा श्वेत सागर-सी सो है। चीर पयोनिधि लहर तेत तारंगित होये॥ मन्द मन्द जो मंजु तरंगे उसमें श्रातीं। जल-फुद्दार-संसार मार बाहर कर जातीं॥ तारागण की भड़ी नीर कण सम में करता। रिमिक्स रिमिक्स में ह बड़ा सुखदायी होता।

'Are you afraid? Afraid of what?
Of God? Nonsense;
Of Man? Cowardice;
Of the elements? Dare them 5

Of yourself? Know thyself; Say, I am God.

क्या उरते हो १ किस से उरते हो १ क्या ईश्वर से १ तो मूर्ख हो । क्या मनुष्य से १ तो कायर हो । क्या (पंच ) भूतों से १ उन का सामना करो । क्या अपने आप से १ तो अपने को जानों । कहदो "श्रहं ब्रह्मास्मि" (में ईश्वर हूं)

# परमहंस स्वामी रामतीर्थ जी महाराज

हिन्दी भाषा में समग्र उपदेश व लेख जो २८ भागों में विभक्त हैं, और जो चार २ भागों के खएडों में भी मिल सकते हैं। मुल्य समग्र भागों का।

साधारण संस्करण काग्रज़ी जिल्ह

विशेष संस्करण कपड़े की जिल्द चार २ भागों के एक खडं का मूल्य

साधारण संस्करण काग्रज़ी जिल्द

विशेष संस्करण कपड़े की जिल्द

मूल्य फुटकर भाग साधारण सं० ॥०) विशेष सं० ॥०)

सब डाक व पैकिट खर्च ब्राहक के जिस्से होगा।

उक्त २८ भागों की विषय-सुवी नीचे दी जाती है, श्रौर जिस व्याख्यान का श्रतुवाद श्रंश्रेज़ी भाषा से हुश्रा है वहां २ उस का अंग्रेज़ी भाषा में नाम भी साथ २ दे दिया है :-

'पहिला भागः' (१) आनन्द ( Happiness within ) (२) श्रात्म-विकास (Expansion ef self). (३) रपासना. (४) वार्तालाप।

'दूसरा भागः'—(१) संद्यिप्त जीवन चरित्र (२) सांत में अनन्त (The Infinite in the finite). (३) आत्म-सूर्य और माया (The Sun of Life on the wall of mind). (४) ईश्वर भक्ति. : ४) व्यावहारिक वेदान्त. (६) पत्र-मंज्ञषा ७ माया (maya)

'तीसरा भागः'—(१) राम परिचयः (२) वास्तविक स्मा (The real Self). (३) धर्म-तस्यः (४) ब्रह्मचर्य १) श्रक्रचरे-दिलीः '६) मारत वर्षः की वर्तमान श्राय-यक्तायं (The present needs of India). (७) हेमालय (Himalaya). (६) स्त्रोपठ द्शेन (Sumerusene: (६) भारत वर्ष की स्त्रियां (Indian womanood). (१०) श्रायं-माता (About wifehood). ११) पन-मंजूषा।

'चौथा भाग — (१) भूमिका (Preface by mr. ouran in Vol. I). (२) पाप: आत्मा से इस का सम्बन्ध (Sin Its relation to the Atman or real Self). (३) पाप के पूर्व लच्चण और निदान (Prognosis b Diagnosis of Sin). (४) नक्कद धर्म. (४) वेश्वास या ईमान. (६) पत्र-मंजूपा।

'पाँचवाँ भागः'—(१) राम-परिचयः (२) अवतरण (A brief of introduction by the late Lala Amir hand, Published in the fourth volume) (३) सफलता की कुंजी (Lecture on Secret of Success, lelivered in Japan). (४) सफलता का रहस्य Lecture on Secret of Success, delivered in America). (४) आत्म-कृषा।

' छटा सागः'—(१) प्रेरणा का स्वक्र (Nature of Inspiration). सब ध्ट्याओं की पृतिं का मार्ग (The way to the fulfilment of all dsires). (३) कर्म. (४) पुरुषार्थ और प्रारच्ध, १४) स्वतंत्रता।

'स्रातवाँ और श्राठवाँ भागः' - रामवर्षा, प्रथम भाग (स्वामी राम कृत भजनों के नौ श्रध्याय), श्रोर दूसरा भाग (जिस के केवल तीन श्रध्याय दर्ज हैं)।

'नवाँ भाग'—राम वर्षा का दूसरा भाग समाप्त ।

'द्शवाँ भागः'—(१) इज़रत मूसा का डंडा (The Rod of Moses). (२) सुधार (३) उन्नति का मार्ग या राहे-तरक्रकी (४) राम डिंडोरा (The Problem of India). (४) जातीय धर्म (The National Dharma).

'ग्यारहवाँ भागः'—(१) राम के जीवन पर विचार श्रीयुत पादरी सी, एफ, एएड्यूज़ द्वारा. (२) विजयनी श्राध्यात्मिक शक्ति (The Spiritual power that wins). (३) लोगों को वेदान्त क्यों नहीं भाता (रिसाला श्रलफ़ से राम का हस्त लिखित उर्दू-लेख)।

'वारहवाँ भागः'—(१) सुलह कि जंग ! गंगा तरंग।

'तरहवाँ भागः'—(१) "सुत्तह कि जंग ? गंगा तरंग '' का श्रवशिष्ट भागः (२) श्रानन्दः (३) राम-परिचय ।

'चौदहवाँ भागः'-(१) भारत ज्ञा भविष्य (The Future of India). (२) जीवित कौन है. (३) श्रद्धेत. (४) राम।

'पन्द्रहवाँ भागः'—(१) नित्य-जीवन का विधान (The Law of Life Eternal). (२) निश्चल चित्त (Balanced mind). (३) द्वःल में ईश्वर (Out of misery to God within). (४) साधारण वातचीत (Informal Talks)(४) पत्र-मंजूपा।

'सोलहवाँ भाग'—'१) ग्रैर मुक्तों क तज्ञहवे (श्रतुपव)

(२) अपने घर आनन्दमय कैसे बना सकते हैं ( How to make your homes happy). (३) गृस्थाश्रम और आत्मानुभव ( Married life & Realization). (४) मांस-भन्तण पर वेदान्त का विचार ( Vedantic idea of eating meat ).

'सत्तरहवां श्रोर फठारहवां भाग' (१) रामपत्र, तीन भागों में विभक्त, श्रधीत् वाल्यावस्था से बहालीन श्रवस्था तक जो पत्र राम से श्रपने पूर्वाश्रम के गुरु भगत धन्नाराम जी को तथा संन्यासाश्रम में श्रपने श्रनेक वेमियों को लिखे गये,

'उन्नेसिवां भाग' (१) सत्य का मार्ग (The Path of Truth). (२) धर्म का अन्तिम लघ्य (The Goal of Relgion) (३) परमार्थ निष्ठा और मानसिक शक्तियां (True Spirituality and Psychic Powers). (४) चित्र सम्बन्धी आध्यात्मिक नियम (The Spiritual Law of character). (४) भारत की ओर से अमेरिका वासियों से विनती (An Appeal to Americans on behalf of India). (६) निजानन्द सकल विभूतियों का तमस्सक है (खुदमस्ती, तमस्सके-अरुज)।

'भाग वीसवां' (१) स्वर्ग का साम्राज्य (The Kinggom of Heaven). (२) पवित्र असर ओम् (The Sacred syllable Om). (३) मेरी इन्ह्या पूर्ण हो रही है (My will is being done). (४) प्रणव-प्रभाव व आत्म-साचात्कार (Syllable Om and Self-realization) (४) आत्मानुभव का मार्ग (The way to the Realization of Self). (६) आत्मानुभव पर साधा-रण वार्तालाप (Infomal Talks on Self-realization).

(७) प्रश्न श्रीर उत्तर (Questions and Answers). (८) क्या समाज विशेष की श्रावश्यकता है ? (Is a particular Society needed?). (६) श्रात्मानुभव के मार्ग में कुछ बाधाएं (Some of the obstacles on the way of Realization).

'इक्कीसवां भाग':-(१) जीवनी, परमहंस स्वामी रामतीर्थ (२) प्रस्तावना ( सुरजनलाल पांडे ) (३) मुखम्मसे-राम (बावू सुरजनलाल पांडे कृत। (४) स्वामी रामतीर्थ (वनस्पति).

'वाईसवां भाग':—(१) मनुष्य का आहत्व (The Brotherhood of man) (२) धर्म (Religion). (३) छिद्रान्वेषण और विश्वव्याणी प्रेम (Criticism and Universal Love) (४) रामचरित्र नं०१.(४) राम चरित्र नं०२।

'तेर्रसवां भाग':—(१) राम-चरित्र नं० २ श्रवशिष्ठ भाग (२) यज्ञ का भावार्थ ( The Spirit of Yajna ).(३) एकता (४) शान्ति का उपाय (४) भारतवर्ष की प्राचीन अध्यात्मता ( The ancient Spirituality of India ): (६) सभ्य संसार पर भारतवर्ष का अध्यात्म-ऋण् ( The Civilized world's spiritual debt to India .(४) कुछु फुटक्र कविता ( युवा संन्यासी )।

'चौबीसवां भागः'—(१) घरएय संवाद नं०१ से १२ तक जो श्रंत्रेज़ी जिल्द दूसरी के घन्त में दर्ज है (Forest Talks no I to XII). (२) पत्र मंजूषा ।

'पच्चीसवां भाग':—(१) दृष्टि-सृष्टिवाद श्रीर वस्तु-स्वातं-ज्यवाद का समन्वयः ( Idealism and Realism Reconciled ). ( २ ) वस्तु 'स्वातंज्यवाद श्रीर दृष्टि-सृष्टि वाद (Realism and Idealism). (३) वेदान्त पर कुछ प्रश्नोंके उत्तर(Replies to some Questions on the Vedanta). (४)माया, अथवा दुनिया का कय और क्यों ( Maya or the when and the why of the world). (१) संसार का आरम्भ कव हुआ ( when did the world begin). (६) संमोहन और वेदान्त (Hypnotism and Vedanta, (७) मजुष्य अपने भाग्य का आप ही स्वामी है (Man), The Masler of His own Destiny).

'छुन्वीसवां भाग':-मृत्यु के वाद या सव धर्मों की संगिति ('After Death or All Religions reconciled). (२) कचा-प्रश्नों के उत्तर (Replies to class Questions). (३) पुनर्जन्म भौर पारिवारिक वन्धन (Re-incarnation and Family Ties). (४) में प्रकाश स्वक्ष हूं (I am All Light). (४) केन्द्र-च्युत न हो (Be not centre out). (६) आत्मानुभव की सहायता या प्राण्याम (Aids to Realization or Pranayama). (७) सोहं (Soham). (६) आत्मानुभवके संकेत नं०२ (Hints to Realization no II). (१०) आत्मानुभव के संकेत नं०३ (Hints to Realization no III). (११) उपदेश-भाग (Fragments)-

'सतार्धसवां मागः'—(१) पाप की समस्या (The Troblem of Sins). (२) भारत वर्ष के सम्बन्ध में तथ्य और आंकड़े. (३) पत्र-मंजूषा (Letters). (४) कविता '(Poems).

'अठाईसवां भागः'-राम हृद्य ( Heart of Rama)

## (२) राम पत्र।

( श्रर्थात् ग्रन्थवाली भाग १७ वां १८ वां )

जो लोग प्रन्थावली के सब एएड नहीं मँगवा सकते, वह इसी पुस्तक को अवश्य मँगा कर देखें। इसके पढ़ने से पता चलेगा कि श्री स्वामी जी महाराज को वचपन से ही अपने पथद्रीक (गुरु जी) में कितनी असीम श्रद्धा और अगाध भिक्त थी। स्वामी जी की छात्र-अवस्थाके पत्र वर्तमान छात्रों के लिये षिशेष उपयोगी हैं।

इन पत्रों के श्रितिरिक्ष जो कुछ इस पुस्तक में श्रीर दर्ज है उसे १७, १८ वें भाग की सूची में ऊपर देखों। छपाई, उत्तम, तीन चित्रों से सुसन्जित।

> मृल्य साधारण संस्करण विना जिल्द १।) विशेष संस्करण सजिल्द १॥)

# (३) राम वर्षा ।

( अर्थात् ग्रन्थावली के भाग ७ ८, ६)

भजन के प्रेमियों के लिये राम भगवान की नेटियुकों में पाये हुए जो भजन नौ ऋष्यायों में विभक्त और प्रन्थावली के तीन भागों में छुपे थे, उन्हें एक जिल्ह में कर दिया गया है।

इन ( भजनों ) का पत्येक शब्द अलौकिक शक्ति और इनके पाठ तथा अवण करने से निज स्वरूप का अवणं मनन और निद्ध्यासन भली प्रकार हो जाता है। जो इन्हें पढ़ें या सुनेगा वह अपने अनुभव से आप हो साची देगा।

मृत्य सम्पूर्ण राम वर्षा सजित्द २) 🖖

ब्रह्मलीन श्री स्वामी रामतीर्थ जो के पट्ट शिष्य श्रीमान् श्रार. एस. नारायण स्वाभी द्वारा व्याख्या की हुई।

# (४) श्रीमद्भगवद्गीता।

प्रथम भाग—श्राच्याय ६ पृष्ठ संख्या ८३०।

मूल्यः-साधारण संस्करण २), विशेष संस्करण ३) रु०

यूं तो श्राज कल श्रीमद्भगवद्गीता की कितनी ही

व्याख्या प्रकाशित हो चुकी हैं, परन्तु जिस कारण यह व्याख्या श्रति उत्तम गिनी जाती है, उसे प्रतिष्ठित पत्रों से ही

श्राप सुन लीजिये:

"सरस्वती" का मत है कि, "स्वामी जी ने इस गीता-संस्करण को अनेक प्रकार से अलंकृत करने की चेष्टा की है। पहले मूल, उसके बाद अन्वयां कानुसार प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ दिया गया है। उसके बाद अन्वयां अप्रीर व्याख्या है। इसके सिवा जगह २ पर टिप्पाणियां दी गई हैं जो बड़े महत्व की हैं। वीच २ में जहां मूल का विषयान्तर होता दिखाई पड़ा है, वहां सम्बन्धिनी व्याख्या लिख कर विषयका मेल मिला दिया गया है। स्वामीजी नेपक वात और भी की है। आप ने प्रत्येक अध्याय के अन्त में उस का संचिष्त सार भी लिख दिया है। इस से साधारण लिखे पढ़े लोगों का बहुत हित साधन हुआ है। मतलव यह है। कि क्या चहुत हित साधन हुआ है। मतलव यह है। कि क्या चहुत होत स्वामा है। गीता का सरलामी जी के उस संस्करण में विद्यमान है। गीता का सरलार्थ व्यक्त करने में आपने कसर नहीं उठा रक्खी।"

',श्रम्युदय कहता है:-" 'हमने गीता की हिन्दी में श्रनेक व्याख्यापं देखी हैं, परन्तु श्री नारायण स्वामी की व्याख्या के समान सुन्दर, सरल श्रीर विद्वत्तापूर्ण दूसरी व्याख्या के पढ़ने का सीभाग्य हमें नहीं प्राप्त हुआ है। स्वामी जी ने गीता की व्याख्या किसी साम्प्रदायिक सिद्धान्त की श्रथवा श्रपने मत की विशेषता प्रतिपादित करने की हिए से नहीं की है। आप का एक मात्र उद्देश्य यही रहा है कि गीता में श्रीकृष्ण भगवान ने जो कुछ उपदेश दिया है उस के उन्कृष्ट भाव को पाठक समभ सकें "

'अवधवासी लिखता है:'—'' छपाई, कटाई काग्रज़ श्रादि सभी कुछ बहुत सुन्दर है। आकार मंभोला। एष्ट संख्या द्रश्र, प्रस्तावना वड़ी ही पांडित्यपूर्ण और मार्भिक हैं जिस में प्रसंगवश अवतार, सिद्धि आदि गृढ़ विषयों का अत्यन्त रोचक, प्रौढ़ और विश्वासोत्पादक वर्णन हुआ है, कमें अकमें का विवेचन जो गीता का वड़ा कठिन विषय है, पेसी सुन्दरता से किया गया है कि शास्त्रज्ञ और साधारण पाठक दोनों ही लाभ उठा सकते हैं। सारांश यह कि शास्त्र हिए से यह अन्ध हिन्दी संसार का वे जोड़ रत्न है। शांकर भाष्य, लोकमान्य तिलक छत गीता रहस्य, अधवा झांनश्वरी टीका हिन्दी की अपनी वस्तुपें नहीं हैं। प्रन्ध सर्वथा आदरणीय और संग्रह के योग्य हुआ है। गीता को युक्ति पूर्वक समक्ताने के लिये यह अपूर्व साधन श्री स्वामी जी ने प्रस्तृत कर दिया है"

'प्रेक्टिक ल मेडिसिन' (दिल्हीं) का मतः — "श्रान्तिम व्याख्या न जिस को श्रांति विद्व न श्रांमान् वाल गंगाधर तिलक ने गीता रइस्य नाम से प्रकाशित किया है, हमारे चित्त में बङ्गा प्रभाव डाला था, परन्तु श्रीमान् श्रार० एस० नारायणं स्वामी की गीता की व्याख्या ने इस स्थान को छीन लिया है। इस पुस्तक ने हमें श्रीर हमारे मित्रों को इतना मोदित कर लिया है कि हमने उसे अपने नित्य प्रातः स्मरण का पाठ पुस्तकों में साम्मलित कर दिया है"।

'चित्रमय जगत पूना' का मतः—हिन्दों में गीता का संस्करण अपने ढंग का एक ही निकला है। क्योंकि अभी इस प्रथम भाग में कवत ६ श्रध्याय हो श्रा सके हैं, और उन को व्याख्या इतन यह ग्रन्थ में हुई है, ग्रथात् स्वामी जी न रसे कितनी ही विभाषताओं से युक्त किया है। भूमिका, प्रस्तावनाः गोता-रहस्य, श्लोकानुक्रमांग्रका, पूर्व चुत्तान्त श्रादिक बाद मूल गीता का शब्दाध श्रीर व्याख्या तथा टिप्पणां लिखी गई है। श्रशीत् इन सब श्रलंकारों के सिवाय स्वामी जी ने स्थान २ पर विश्वध महत्पूर्ण फुट नोट देकर पुस्तक को सर्वीग सम्पन्न ही बना दिया है। साथ ही जहाँ मुल का विषयान्तर होता दिखाई दिया, वहां तरसम्बन्धनी व्याख्या देकर वर्णन को श्रृंखला वद्ध कर दिया है। इसी प्रकार प्रत्येक अध्याय के अन्त में उसका सार देकर स्वामी जी ने इसे श्रहणइ श्रीर बहुइ सबके समझने याग्य बना दिया है। गीती का सरलार्थ तो वैसे ही समक्त में आ सकता है। किन्तु जिन गूढ़ाशया को प्रकट करने के उद्देश्य से यह टीका लिखी गई है, वह प्रस्थापक ही कहा जा सकता है।

# स्वामी राम की फोटो वा चित्र

राम की भिन्न २ श्राकृति वा श्रासन की सुन्दर फाँटों (केविनट साहज़) मृत्य १) प्रति काषी।

राम की वरन फोहो ॥)

राम तथा उनके गुरू आदि के सादे चित्र, मूल्य प्रति कापी -) और दस कापी ॥)

# सत्य-ग्रन्थ-माला ।

# स्वामी सत्यदेव की पुस्तकें।

(१) अमरीका पथ प्रदर्शक ॥], (२) अमरीका दिग्दर्शन १]
(३) अमरीका के विद्यार्थी ।], (४) अमरीका अमण ॥=]
(४) मनुष्य के अधिकार ॥=], (६) सत्यिववन्धावली ॥=]
(७) शिला का आदर्श ।=), (८) कैलाश यात्रा ॥॥], (६)
राजिष भीष्म ॥], (१०) आश्चर्यजनक घंटी ॥=), (११)
संजीवनी वूटी ॥], (१२) लेखन कला ॥]

## रसायनशास्त्र।

डाक्टर महेशचरण सिंह एम-एस. सी.

हिन्दी केमिस्टरी बनसपती शास्त्र विद्युत शास्त्र

행

# (१) अमृत की क्रंजी।

्(वा ज्ञान कहानी) बात्रु वेनीप्रसाद एम. ए. एस. टी द्वारा रचित मुख्य प्रति काणी /

## साधन संग्रह।

यह पुस्तक भक्षपवर श्री पिएडत भवानीशंकर जी के उपदेश के त्राधार पर लिखी गृह है। इस के प्रकरण ये हैं। १ धर्म, २ कर्म, ३ कर्मयोग ४ अभ्यासयोग, ४ ज्ञानयोग श्रीर ६ भक्तियोग। दोनों भागों की पृष्ट संख्या लगभग ६४०, मुल्य दोनों भागों का २॥) ह०

## [ १२**०** ]

# अमरीका के प्रसिद्ध योगी रामाचारक

### की

योग सम्बन्धी श्रत्युत्तम श्रीर उपयोगी श्रंग्रेज़ी पुस्तकी का हिन्दी श्रमुवाद (जो ठाकुर प्रसिद्ध नारायण द्वारा श्रमुवादित श्रीर प्रकाशित है, श्रीर लीग के दफतर में श्रमी विकी शर्थ श्राया है )

| नाम ग्रन्थ                                    | मृत्य |
|-----------------------------------------------|-------|
| (१) श्वास विज्ञान ( श्रर्थात् प्राणायाम )     | n)    |
| (२) हठयोग अर्थात् शारीरिक कल्याण              | શા)   |
| (३) योग शास्त्रान्तर्गत धर्म                  | ī)    |
| (४) योगत्रयी (कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्ति योग) | ŋ     |
| (४) राजयोग श्रर्थात् मानसिकं विकास            | ₹n)   |
| (६) योग की कुछ विभूतियाँ                      | Ū     |
| स्वयं ठाकुर प्रसिद्ध नारायण सिंह कृत ग्रन्थ   |       |
| (७) संसार-रहस्य श्रधवा श्रधः पतन              | ₹u}   |
| (८) सींघ परिइत (एक दार्शनिक उपन्यास)          | શો    |
| (६) जीवन-मरण-रहस्य                            | 1=)   |
| (१० कृपि सिद्धान्त                            | =]    |

मैनेजर,

श्री रामतीर्थ पश्लिकेशन लीग, लखनऊ.

—;o; —